# " सूचना "

कबीर साहब का असली अनुरागसागर यही है जिसमें वेदान्त मत का वर्णन है।

विपय

वृष्ठ

विष्य

पृष्ठ

वनद्ना

प्रेमी की पहचान

मृत्यु कथा

संत परीक्षा

नाम महातप

लोक द्वीप की उत्पति

श्रादि उत्पति

साहिय उत्पति

धर्मराय की क्था

धर्मराय को सहज की प्रार्थना

धर्मराय को मान सरोवर की प्राप्ति

धर्मराय का कर्म से सरिष्ट का राज्य छीन लेना

भिर्मराय का सत्य लोक से वहिष्कार होना

जोग जीत का धर्मराय को समकाना दोनों में युद्ध होना धन्त में धर्म राय का हार कर क्षमा की प्रार्थना करना

र्ताना पुत्रों का जन्म तथा धर्मराय का गुस होना

तीनों पुत्रों का समुद्र मयना

माप्ता को वेदाध्ययन से शका होना श्रीर माता की भाजानुसार पिता की खोज में जाना — गायर्था श्रीर सावित्री की उत्पत्ति श्रीर माप्तादि को शाप

भाया को निरम्जन का शाप विष्णु का भागा की साजानुसार पिता की खोज में पाताल गमन करना

वहाँ शेप के विप से श्याम हो

जाना माता के पास जाकर

सत्य बोलने के सबब से

तीन लोक का राज्य प्राप्त करना

आदा को महेश की घरदान देना

कामिनि स्वभाव परीक्षा

व्यक्षा का आदा के शाप से

छ शित होकर विष्णु के पास पहुँचना

और बिष्णु का ध्यारवासन देना

सृष्टि उत्पत्ति

चार खान की गिनती

चार खान की पारख

मनुष्य देह में चौरासी का लक्षण

यम का फन्दा रचकर जीवों का घन्धन थीर कन्दकों में हालना

कवीर साहब का उन्हें छुड़ाना

गुरु महिमा

कवीर साहब का प्राकट्य

सत्य युग की कथा

सत युग के हंसो का वर्ण न

त्रेता युग की कथा

बंका में नाना

म उकर की कथा ( श्रयोध्यागमन )

हापर युग में कवीर साहय के प्राक्त्य की कथा

विषय

रानी इन्द्वमती की कथा क्लयुग में कबीर साहव के

प्रगट होने की कथा

सुपच सुदर्शन की कथा

जगन्नाथ स्थापन की कथा

कबीर साहब का काशी में प्रगट होना नीरु

को मिखने की कथा

क्वीर साहब का घर्मीपदेश चिताने के

क्रिये जोक से पृथ्वी पर धाना

आरती विधि वर्ण न

नारायण दास जी का कबीर साहब की भवज्ञा

करना

ह्राद्स पथ नाम

बचन चूरामणि

पुष्ठ विषय

वन में विद्य का मविष्य

वश महातम

विन्द व श के उद्धार का भाग

जीवों का श्रधिकार वर्णन

काया विचार

मन का ग्यवहार

काल चरिष

पथ भाव वर्ण न

वैरागी क्षक्षय

गृही कक्षण

श्रारती महातम

हंस जक्षण

कीयन का हच्टान्त

परमार्थं वर्णं न

# महात्माओं के चित्र छपे तैयार हैं

## कबीर साहब का

# त्रमुराग सागर्

#### ॥ छद् ॥

प्रथम वन्दों गुरूचरन जिन्ह अगम गम्य लखाइया। ज्ञानदीय परकास किरों पट खेालि देरस देखाइया। जेहि कारने सिध्या पचे सा गुरू किरपा ते पाइया। अकह म्रति अभिय स्रति ताहि जाय सपाइया। १॥ सोरठा कृपासिंधु गुरू देव दीनदयाल किरपायतन।

विरले पायो भेव जिन्ह चीन्हो परगट तहाँ।। १ ।।

॥ छद॥

कोई वृभिहें जन जौहरी जो सब्द को पारख करें।
चितलाय सुनइ सिखावनो हितलाय हिरदय गिरिधरें॥
तम मोह मोमन ज्ञान रिव जहें प्रगट है तब सुभई।
कहतहीं श्रव सब्द सांचा संत कोई वृभई॥२॥
सोरठा—कोइ यक सत सुजान सोभम सन्द विचारिहों।
पाव पद निर्वान वसत जासु श्रनुराग उर॥२॥
॥ धर्मदास वचन। चौपाई॥

हे सतगुरु विनवों कर जोरी। इक संसय मेटहु प्रभु मोरी।। जाके चित अनुराग समाना। ठाको कहो कवन सहिदानाः॥ अनुरागों कैसे लिख परई। विनु अनुराग जीव नहिं तरई॥ ॥ कबीर बचन॥

धर्मदास परखहु चित लाई। अनुरागी लइन- सुखदाई।। जैसे मृगा नाद सुनि धावै। मगन होए ज्याधा दिग आवै।। चित कहु संक न आवै ताहीं। देत सीस सा नाहिं दराही।। सुनि सुनि नाद सीस तिन्ह दीन्हा। एसा अनुरागी को चीन्हा।। भी पतंग को जैसो भाऊ। एसो अनुरागी उर आऊ।। ऐसा लद्धन सुन धर्मदासा। ज्ञानी ज्ञान करें परकीसा।।

जरित नारि ज्यों मृत पित संगा। तिनको जरतः न मेर्एई श्रंगा।।
तजै सुगृह धनगम सहेली। पिय विरिहिन जि चलै श्रकेली।।
सुतले लोगन्ह श्रागे कीन्हा। बहुतक मोह ताहि कहँ दीन्हा।।
बहुतक मोह ताहि सब करई। बालक दुवल तेहि बिनु मर्रई।।
बालक दुरवल तेहि बिनु मिरहैं। घर भी सून काहि विधि करिहैं।।
बहु सम्पित तोहरे गृह श्रह्ई। पलिट चलो गृह सबश्रस कहई।।
बहु सम्पित तोहरे गृह श्रह्ई। पलिट चलो गृह सबश्रस कहई।।
ताके चित कछु व्यापै नाहीं। पिय श्रनुराग बसै हिय माहीं।।

॥ छद ॥

बहुत कि समुभावते नर नािं समुभावि सोधनी।

निह काम है धन धाम से कि मोहिं तां ऐसी बनी॥

निह काम है धन धाम से कि मोहिं तां ऐसी बनी॥

जग जीवना दिन चार है कोई नािंह साथी अत को।

यह समुभि देखों सखी ताते गहों पद तुम कंत को।। ३॥

सोरठा—िलये पिया कर माँह जाय सरा ऊपर चढ़ी।

गोद लिये निन नांह राम राम कहते करी।।३॥

॥ चौपाई॥

सुनहु संत अनुराग की वानी । तुलततु देखि कहे हित जानी ॥
ऐसे जो नामि ली लावे। कुल पिरवार सबै विसरावे॥
सुत नारी का मोह न आने । जीवन जन्म स्त्रप्न किर जाने ॥
सुत नारी का मोह न आने । जीवन जन्म स्त्रप्न किर जाने ॥
जग महँ जीवन थोर है भाई। अंत समय कोउ नाहिं सहाई॥
जग महँ जीवन थोर जग महीं। मातु पिताहु जाहि सिर नाहीं॥
वहुत पियारि नारि जग महीं। मातु पिताहु जाहि सिर नाहीं॥
तेहि कारन नर सीस जो देही। अत काल सो नाहिं सनेही॥
स्वारथ कहँ वह रादन करहीं। तुरतिह नैहर को चित धरहीं॥
स्वारथ कहँ वह रादन करहीं। तुरतिह नैहर को चित धरहीं॥
सुत परिजन धन स्त्रप्न सनेही। सत्यनाम गहु निज मित येही॥
सिज तनु सम प्रिय और न आना। सो तनु सग न चिलिह निदाना॥
अस नहिं कोई देले भाई। अन्तहु यम सो लेहि छोड़ाई॥
अस नहिं कोई देले भाई। अन्तहु यम सो लेहि छोड़ाई॥
सत्गुरु अहैं छड़ावन हारा। निस्चय मानहु कहा हमारा॥
सतगुरु अहैं छड़ावन हारा। निस्चय मानहु कहा हमारा॥
कालिह जीत हंस छै जाहीं। अवि चल देस पुरुष जह आहीं॥
तहाँ जाय सुख होय अपारा। वहुरि न आवै यहि ससारा॥

॥ छन्द ॥
विस्त्रास करु मन वचन को चढु आप संत की राह हो ॥
ज्यों मूर रर्न में घसे फिर पाछे न चितवें काह हो ॥
संत सुराभाव निरखहु सत सो मगु धारिए॥
मृतक दसा विचारि गुरु गामि काल कस्ट विडारिए॥ ।।

## सोरठा—कोई सुरा जीव सो ऐसी करनी करें ॥ ताहि मिलैगो पीव कहिं कवीर विचारि के ॥ ४॥ ॥ धर्मदास बचन । चीपाई॥

मृतक जीव प्रभु कहों बुक्ताई। जाते तनकी तपनि नसाई॥ किहि विधि होय मृतक जीवन तन्। कहहु विलोय नाथ श्रमृत घन॥ ू॥ सतगुरु वचन॥

धर्मदास यह किटन कहानी। गुरु गिमते केहु विस्तै कानी॥

गतक होए के खेळिहु संता। सन्द विचारि गहो मगु श्रंता॥

जैसे भुंगी कीट के पासा। कीटिह गिह गुरु गिम परकासा॥

श्रंत्र सुसन्द कीट ने माना। वर्न फेरि श्रापन के जाना॥

विस्ता कीट होय सुखदाई। प्रथम श्रवाज गहें चित लाई॥

कोइ दुजे कोइ तीजे जानै। तनमन रिहत सन्द हित माने॥

पंख्यात तिज महितनु हारे। भुंगी सन्द पीति चित धारे॥

तव तौगो भुंगी निज गेहा। स्वास देइ कीन्हें जिज देहा॥

मुंगी सन्द जो कीट न गहई। तौ पुनि कीट श्रसारो रहई॥

सुन धर्मनि जस कीट को भेवा। यहि मत सिष्य गहें गुरु देवा॥

॥ छन्द॥

भृंगमत दृढ़के गहें तो करों निन सम तोहि हो। द्वितिय भाव न चित समाये तो लहें जन मोहिं हो।। गुरु सद्य नियस्च सत्य माने भृंग गति ते पावई। तिन सकल आसा सद्य वासा काल कष्ट निवारई।।।।। चौपाई॥

सुनहु संत अव मृतक सुभाऊ। विरत्ता जीव पीव पगुपाऊ॥ धर्मिन सुनु तुम मृतक सुभावा। मृतक होय सतगुरु पद पावा॥ मृतक छोह निभाव उर धारो। छोह निभाव गिह जीव उवारो॥ जस पृथ्वी के गञ्जिन होई। चित अनुमानि गहो गुन सोई॥ कोइ चंदन कोइ विष्टा डारें। कोई. कोई कुशी अनुसारें॥ गुन अवगुन तिन्ह सम के जाना। महा विरोध अधिक सुख माना॥ अवरो मृतक भाव सुनि लेहू। निरित्त परित दह मगु पग देहू ॥ जैसे ऊख किसान बनावे। रती रती के देह कटावे॥ कोल्हू महँ निज तनुहि पेरावे। रस निसरें पुनि ताहि तपावे॥ निज तनु दाहें गुड़ पुनि होई। वहुरि ताव दें खाँद विलोई॥ ताहु माँह ताव पुनि दोन्हा। चीनी तबिह कहावे ॥

चीनी होय बहुरि तुनु जारा। तामें मिस्री हुए अनुसारा॥ मिस्री ताय पुनि कन्दं कहावा। कहं कवीर सबके मन भावा॥ , ॥ छन्द ॥

्रामृतक जीवन कठिन धर्मनि लहे विरला सुरहो। ुकादर सुनत तन मन दुहै पुनि फिरि न चितवै फूर हो॥

मति जावन काठन वमान छह विरेशा द्वरिशा महर सुनत तन मन दह पुनि फिरि न चितव फ्र हो ॥

ऐसही आपुहि सवरि तव सिंह गुरु ज्ञानसो ।

लहै भेदी भेद निस्चल जाय दीप अमानसो ॥ ६ ॥

सीरेंडा मृतक होयसो साधु, सो सतगुरु को भावई ।

मेटे सकल उपाधि, तासुदेव आसा करें ॥ ५॥

साधू मीन कठिन धर्म दास् । रहिन गहै सो साधू सुनास ॥

पांचो इन्द्री समके राखें । नाम अमी रस निसि दिन चाखें ॥

मयमहि चक्क इंद्रिन कह साथे । गुरुगमि पथ नाम अवराधे ॥

मयमहि चक्क इंद्रिन कह साथे । गुरुगमि पथ नाम अवराधे ॥

सुद्दर रूप चक्कको पूजा । रूप असार न भावे द्जा ॥

सुद्दर रूप चक्कको पूजा । रूप असार न भावे द्जा ॥

इन्द्रिय स्त्रवन वचन सुम चाहें । उतकट सद सुनत चित दाहे ॥

बोल कुनोल द्रोठ सम लेखें । हृदय सुद्ध गुरु ज्ञान विसेखें ॥

नासिक इदि सुवास अधीना । यहि सम राखिह सत प्रवीना ॥

निहा इदि चहें नितस्वाद् । खद्दा मीठा मधुरस स्वाद् ॥

सहज भाव , महें जो कक्क आवें । रूपा पीका निहं विलगावें ॥

जो कोइ पचायत लें आवें । ताहि देखि निहं हर्ष बढ़ावें ॥

तने न रूला साग लोनविन । अधिक पेम से। पार्च प्रति दिन ॥

इद्री दुए महा अपराधी । कुटिल कामके विरले साथी ॥

कामिन रूप कालकी खानी । त्यागहु तासु संग गुरु ज्ञानी ॥

जविनः तत्र में जाय समाई । तव पुनि काम रहे सुरभाई ॥

गविनः तत्र में जाय समाई । तव पुनि काम रहे सुरभाई ॥

गविनः तत्र में जाय समाई । तव पुनि काम रहे सुरभाई ॥ ॥ छन्द ॥

। छन्द ।।

प्रितिकाम पर्वेल अति भयंकर महा दारून काल हो ।

सुरदेव मुनि गन्धर्व यञ्चन सविह कीन विहाल हो ।।

सुनिह लूटै विरल छूटै कान गुन जिन्ह हुटू गहे ।

गुनजान दीप समीप सत्तगुरू भिक्त मारग जिन्ह लहे ॥ ७ ॥

सोरठा—दीपक ज्ञान प्रकास भवन श्रंनोरा करि रहें। सतगुरु सन्द विलास भाजे चोर श्रंजोर जव ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥

गुरु किरपा ते साधु कहावे। श्रवत पछि है लोक सिंघावे॥ धर्मदास परिखह यह वानी। श्रवपञ्ची गित कहें। वखानी।। श्रवत पित्र वोह रहें श्रकासा। निसि दिन रहें पत्रन नभ श्रासा।। श्रवत पित्र वोह रहें श्रकासा। निसि दिन रहें पत्रन नभ श्रासा।। हिए भाव तिन्ह रितिविध ठानी। यहि विधि गर्भ रहें तेहि जानी।। श्रंड प्रकास कीन पुनि तहँवां। निराधार श्रंडा रहु जँहवां।। श्रंड प्रकास कीन पुनि तहँवां। निराधार श्रंडा रहु जँहवां।। मारग माँह विहरिभा खडा,।। मारग माँह विहरिभा खडा।। मारग माँह विहरिभा खडा।। मारग माँह विहरिभा खडा।। मारग माँह विहर्ग श्रावत सुन्नि भा ताही। इहाँ मोर निह श्रास्त्रम श्राही।। मारि सम्हार चले पुन तहँवा। मात पिताको श्रास्त्रम जहँवा।। सुरित सम्हार चले पुन तहँवा। मात पिताको श्रास्त्रम जहँवा।। सुरित सम्हार चले पहि तेह लोन न श्रावै। जनट चीन्ह निज घरिह सिधावे।। वहु पन्नी जग माहिँ रहावै। श्रमल पित्र सम नाहिँ कहावे।। श्रमल पित्र जस पित्र जस पित्र न माहीं। श्रमल पित्र तेव नाम समाहीं।। श्रमल पित्र जस पित्र जस पित्र न माहीं। श्रमल विरत्ने जिन्न नाम समाहीं।।

निरालम्ब श्रलम्ब सतगुरु इक श्रासा नामकी।।
गुरु चरन लीन श्रायीन निस दिन चाह निह धन धामकी।।
सूत नारि सक्तल विसार विखिया चरन गुरु दृह के गहे।।
सतगुरु कृपा दुख दुसह नासे धाम श्रविचल से। लहे।।
सोरटा-मन बच क्रम गुरु ध्यान, गुरू श्राज्ञा निरखत चले।।
देहिं मुक्त गुरुद्दान, नाम विदेह लखाय के।।
।। म महातम। चै।पाई।।

जन लग ध्यान निरेह न आवे। तन लग जिन भन भटका खाने।।
ध्यान विटेह से। नाम विदेही। दोइ लख पाने मिटे संटेही।।
छन इक ध्यान निरेह समाई। ताकी महिमा नरिन न जाई।।
छन इक ध्यान निरेह समाई। ताकी महिमा नरिन न जाई।।
काया नाम सर्वे गोहराने। नाम निरेह निरले कोइ पाने।।
जो जुग चार रहे कोई कासी। सार सट निन यमपुर नासी।।
नीमखार नदी परवाना। गया दनारिका प्राग अस्नाना।।
अहसठ नीरिय पृथ्वी परकरमा। सार सन्द निन मिटे न भरमा।।
कहँ लग कहीं नाम परभाऊ। जा सुमिरे जम त्रास नसाऊ।।
सार नाम सतगुरु सों पाने। नाम ढोर गहिलोक सियाने।।
धर्मराय ताकों सिरनाने। जी हंसा निः तत्व समाने।।

सब्द सुविदेह सरूपा । निह श्रद्धर वह रूप ध्रन्पा ।। सार प्रकृति प्रभाव सर्वे देहा। सार सब्द निःतत्व विदेहा ॥ तत्त्र सुनन चौधारा । सार सन्द सीं के। सद जीव कहन उवारा ॥ सार परवाना। सुमिरन पुरुत सार सु पुरुप्त नाम सहिदाना ॥ समाई। तासों काल रहे मुरफाई॥ रसना के जाप विन ॥ छंद ॥

॥ छंद ॥
जाप अलपा हो सहज धुन परिष्य गुरुगम धारिये ॥
मन पवन थिर कर सन्द निरखे कमें मन मथ त्यागिये ॥
होत धुन रसना विना कर माल विन निरवारिये ॥
सन्द सार विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये ॥ ६॥
सोरठा-सोभा अगम अपार, कोटि भानु सिस रोम इक ॥
खोड़स रवि छिटकार, एक इंस अजियार तनु ॥ ९॥
॥ चौपाई ॥

स्छम सहन पंथ है पूरा। तापर चढ़ी रहे जनसूरा।। नहि वहँ सव्द न सुमिरन जापा। पूरन वस्तु काल दिख दापा।। इंसभार तुम्हरे सिर टीना। तुमको कहो सद्द को चीन्हा॥ अनत पाखुरी जाने। अजपा जाप डोर सा ताने॥ मुद्रम् अनत पासुरा जाना अगपा जाप दार सा ताना। सुद्रम् द्वार तहां जो दरसे। श्रगम् अगोचर सतपथ परसे॥ अतर सून्य होय परकासा। तहवां श्रादि पुरुस की वासा॥ चीन्ह इस तहँ जाई। त्रादि सुरत तहुँ है पहुँचाई।। ताहि त्राई। जीव साहं वालिए सा श्रादि सुरत पुरुस से ताई ॥ धमदास सुनाना । परखी तुम सत सार सब्द निर्वाना।। ॥ धर्मशस वचन। चै पाई॥

हे प्रभु तब चरनन विलिहारो। किए सुखी सब कस्ट निवारी॥ जिमि णवै नैना। तिमि माहिं इरख सुनत तव वैना॥ लेकिरीप माहि वरनि सुनावहु । तुसावन्त का श्रमी पियावहु ॥ काने दीप के। हस वासा। कौने दीप पुरुस रहिवासा ॥ कोन हंस भोजन तहँ करई। श्रावानी कहँ पुनि तहँ उच्चरई ॥ केमे लोक रचि राखा। दीपहि पुरुष कैसे कर श्रविलाखा ॥ की उतपनि भाखो।वर्नेहु सकल लोक गाय जिन राखो॥

काल निरंतन केहि विभि भयऊ। कैसे खेड़िस सुत निर्भयड़॥ कैसे चार खानि विस्तारी। कैसे जीव काल वस हारी॥

हेंसे क्र्म सेस उपराजा। कैसे मीन वराहिह साजा।।

त्री देव कौन विधि भयऊ। कैसे मोह अकास निर्मयऊ॥ चंद्र सूर्य कहु कैसे भयऊ। कैसे तारागन सब ठयऊ।।
किहि विधि भइ सरीर की रचना। भाखों साहित्र उत्पति बचना॥ ॥ इन्द् ॥

श्रादि उत्पति कहै। सत गुरु कृपा करि निज दास को।। वचन सुत्रासु प्रकास कीजे नास हो यम त्रास को।। एक एक विलोय वरनहु दास मोहि निज जानि के।। वक्ता सर्गुरु तुम लेव निस्वय मानिक ॥ १०॥ सत्य सोरठा—निस्चय वचन तुम्हार मोहि ऋिथक पिय ताहिते॥ लीला अगम अपार धन्य भाग दर्सन दिये ॥ १०॥॥॥ कथीर वचन। चौपाई॥

धर्भ दास तुम अंस अक्री। मोंहि मिलेड कीन्हें दुख दूरी।। जस तुम कीन्हें मोसन नेहा। तिन धन धाम रुसुत पितु गेहा।। श्रागे सिस्य जो श्रस विधि करिहैं। गुरु चरनन मन निस्चल धरिहें॥ गुरु के चरन प्रीति चित धारे। तन मन धन सतगुरु पर वारे॥ सो जिव मेंहि अधिक पिय होई। ताकहँ रोकि सके नहिं कोई।। सिस्य होय सरवस नहिँ वारे। हृद्य कपट मुख प्रीति उचारे।। सो जिव कैसे लोक सिधाई। विन गुरु मिले मोंहिं नहिं पाई।। सा जिल कल लाक लिना । सारा उर निरा निरा के पाइ ।।

प्रित्र तुम सुनहु आदि की वानी । भाखा उत्पति प्रलय निसानी ।।

तत्र की वात सुनहु धर्म दारा। जिन निहं मिह पाताल अकासा ।।

जन निहं कूम वराह ओ सेसा। जन निहं साद्र गोरि गनेसा।।

जन निहं हते निरंजन राया। जिन जीवन कह वांधि सुलाया।।

तेतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक वताऊँ काहीं।।

बहा। विष्णु महेस्वर तिहंया। सास्तर वेद पुरान न कहिया।। ॥ छन्द ॥

त्रादि उत्पति सुनहु धर्मनि कोई न जानत ताहि हो ॥ सविह भो विस्तार पाछे साखि देउ में काहि हो ॥ वेद चारों नाहिं जानत सत्य पुरुस कहानियां।। वेद को तव मृल नाहीं श्रकथ कथा वखानियां।। ११।। सोरठा—निराकार तें वेढ, श्राढि भेद जाने नहीं।। पंडित करत उछेद, मते वेद के जग चले।। ११।।

ा। चौपाई ॥

सत्य पुरुष जव गुप्त रहाये। कारन कारन नहिं निरमाये॥ सम्पुट कमल रह गुप्त सनेहा। पुस्प मोंहि रहे पुरुस विदेहा॥

इच्छा कीन्ह श्रंस उपनाये। इंसन देखि हरख वहु पाये।। प्रथमिं पुरुस सब्द परकासा। दीप लोक रिच कीन्ह निवासा।। चारि करि सिंहासन कीन्हा । तापर पुहुप दीप करु चीन्हा ॥ ्रकलाधरि बेंठे जहिये। प्रगटी अगर वासना तहिये।। श्रठासी दीप रचि राखा। पुरुस इच्छा तै सर्व अविलाखा।। दीप रहु श्रगर समायी। श्रगर वासना वहुत सुहायी॥ सर्वे सद जो पुरुष परकासा। निक्रसे कूर्म चरन गहि आसा॥ सद पुरुष उच्चारा। ज्ञानी नाम सुत उपजे सारा॥ दुने तीने चरन सम्मुख है रहेऊ। त्राज्ञा पुरुप्त दीप तिन्ह द्येऊ॥ टेकि सद भयी पुनि जबहीं विवेक नाम सुत उपजे तबहीं।। चौथे पुरुस किय दीप निवासा । पचम सद तजे परकासा ।। श्राप सद पुरुस उच्चारा। काल निरजन भो श्रोतारा।। श्चम काल है श्चावा। ताते जीवन कहें सतावा।। तेन जीव त्रमर पुरुस को त्राहीं।त्रादि श्रत कोइ जानत नाहीं।। छठये संबद पुरुस मुख भाखा। पगढे सहज नाम अभिलाखा।। सःद भयो संतोसा।दीन्हो दीप पुरुस परितोसा।। सतये श्रव्ये सब्द पुरुस उच्चारा । सुरति सुभाव दीप वैठारा ॥ नवमें सन्द अनन्द अपारा।दसमें सन्द छमा अनुसारा॥ ज्यरहें सद नाम निस्कामा। वरहें सद जल रगी नामा।। सद श्रवित सुत जानो। चौदहें सद सुत प्रेम वखानो।। पन्द्रहें सद सुत दीन दयाला। सालहें सद भै धीर्य रसाला॥ सत्रहवें सद सुत योग संतायन। एक नाल खोससुत पायन॥ सत्रहव सन् जुत नाग ततात्रा द्वा गाल लावजुत पायन ।। सटहिते भयो सुनत श्रकारा । सब्द तें लोक दीप विस्तारा ॥ श्रग्र श्रभी दिय श्रम हमारा । दीप दीप श्रमन वैटारा ॥ श्रमन सोभा कला श्रनता । होत तहां मुख सदा वसंता ॥ सव सुत कर पुरुस को ध्याना। अमी ब्रहार सदा मुख माना॥ ॥ छन्द् ॥ दिप करि से। अनत सोभा नहिं वरनत सो वनै॥ अमित कला अपार अद्भुत सुत्न सोभा के। गनै॥

दिप करि से। श्रनत सोभा नहिं वरनत सो वने॥
श्रमित कला श्रपार श्रद्भुत सुतन सोभा को गने॥
पुरुस के उजियार से सुन मने दीप उनियार हो॥
सतपुरुस रोम परकास एकहिँ चंद्र सूर्य करोर हो॥
सोरठा—सतगुरु श्रानद धाम, सोक मोह दुख तहँ नहीं॥
हसन को निसाम, पुरुस दरस श्रमेंवन सुन्ना॥

॥ चौपाइ॥ यहि विधि वहुत दिवत गये वीती। तेहि पीछे भयी ऐसी रीती॥ धरमराय श्रस कीन्ह तमासा। सो चरित्र भासो धर्मदासा॥ थुग सत्तर सेवा तिन लायी। इक पग ठाढ़ पुरुस चिन लायी॥ सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा। श्रादि पुरुष हर्षित होय चीन्हा॥ पुरुस अवान उठी, तव वानी। कहा जानि तुम सेवा ठानी॥ घरम राय तव सीस नवाई। देहु ठोर जहाँ वेटों जाई॥ श्राज्ञा किये जाहु सुत तहवाँ। मान सरोवर दीप है जहवाँ॥ आशा । अथ जाहु सुत तहना। नान सरावर दाप ह जहना।।
चल्यो धरम तब मानसरोवर। बहुत हरस चित करत कतोहर॥
मान सरोवर आए जहिया। भये गानद धर्म पिन तहिया॥
बहुरि ध्यान पुरुस को कीन्हा। सत्त जुगन सेवा चित दीन्हा॥
यक पग ठाढ़े सेवा लायो। पुरुस द्याल द्या उर आयी॥
विगरयो पुहुप उच्चो जब बानी। बोलत बचन उच्चो अथरानी॥
जाहु सहज तुम धरम के पासा। अब कस ध्यान कीन्ह परकासा॥
जाहु सहज तुम धरम के पासा। अब कस ध्यान कीन्ह परकासा॥ णाहु लब्स धुन पर से धरमराऊ । दिया और वहि जहाँ रहाऊ ॥ सेवा वहु कीन्हा धरमराऊ । दिया और विह जहाँ रहाऊ ॥ तीन लोक तव पल में दीन्हा । देखि सेवकाइ दया श्रस कीन्हा ॥ सेवा वहु तीन लोक कर पायो राजृ । भयो त्रानन्द्र धरम मन गाज् ॥

श्रव का चाहे पूत्रो जायी । जो कछु कहै सो देउ सुनायी ॥ अव का नार है। प्रश्न नवायी। धरम राय तहँ पहुँचे जायी॥ कहें सहन सुनु श्राता मोरा। सेवा पुरुष्त मान लयी तारा॥ श्रव का मांगहु से। कहु मोही। पुरुष अवान दीन्ह यह तोही॥ श्रव का मागह सा कह माहा। पुरुष अवाग दान्ह यह ताहा॥
श्रहो सहज तुम जेठे भाई। करो पुरुष सा विनती जाई॥
इतना ठाँव न मोहि सुहाई। श्रव मोहिँ वक्षित देह टकुराई॥
मोरे चित श्रस भी अनुरागा। देउ देस मोहि करहु सभागा॥
को मोहि देहु लोक श्रिविकारा। क मोहि देहु देस यक न्यारा॥
चले सहज सुनि धर्म की वाता। जाय पुरुष सा कहे विख्याता॥
जो कछ धर्मराय श्रिविलासी। तेसे सहज सुनाये भाखी॥ सुन्यो सहज के वचन जबही पुरुष वेन उचारेऊ॥ लोक तीनो ताहि दीन्हों मन्य देस विचारेऊ॥ पानसरावर ठार दीन्हों स्त्य देस वसावह ॥ फर्ह रचना जाय तहँवा सहन यचन सुनावह ॥ सोरठा-गहु सहन तुम वेग अस कि आवा धर्म से॥ दियो सून्य कर थेग रचना रचहु वनाइके ॥१५॥

॥ चौपाई॥ श्राय सहन तव वचन सुनावा। सत्य पुरुस नस कहि समुभावा।। सुनतिहि वचन धर्म हरखाना। कछुक हर्ख कछु विस्मय त्राना।। धर्म सुनु सहन पियारा। कैसे रचौं करौं विस्तारा॥ पुरुस दयाल दीन्ह मोहि राजू। जानु न भेद करौं किमि काजू ॥ गम्य अगम मोहे नहिं आई। करो दया सी युक्ति वताई।। विनती करौ पुरुष सों मेारी। त्रहा भ्राता विलहारी तोरी।। विधि रचुँ नौखड वनायी। हे भ्राता सो स्राज्ञा पायी।। तबही सहन लोक पग धारा। कीन्ह दंडवत बारम्वारा।। श्रहो सहन कस इहवाँ आई। सो इम सो तुम सद सुनाई॥ कहे सहज तब धर्म की बाता। जो कछ धर्म कही विख्याता।। जस विनती लायी।तैसे सहज सुनायउ धर्म राय जायी ॥ त्राज्ञा पुरुत दीन्ह तेहि वारा।सुनो सहज तुम वचन हमारा।। कूर्म के उदर त्र्यादि सव साजा।सा ले धर्म करे निज काजा।। विनती कर कूर्प सो जायी । मांगि लेहि तेहि माय मवायी ।। गये सहज पुनि धर्म के पासा। त्राज्ञा पुरुस कीन्ह परकासा।। वारह पालँग कुर्म सरीरा। इ: पालँग धरम वल वीरा ॥ कीन्हों रोस कापि धर्म धीरा। जाय कूम से सन्मुख भीरा ॥ धावे चहुँ दिस रहे रिसाई। किहि विवि लीजे उत्पति भाई।। कीन्हों काल सीस नख घाता। उद्रते निकसे पवन अधाता।। के तीनहु त्रसा। ब्रह्मा विष्णु महेसर तीन सीस वंसा ॥ तत्व धरती त्राकासा। चद्र पंच सूर्य उडगन रहिवासा ॥ कूर्म के। जवही। चलो प्रसेव टांव पुनि छीना सीस तवही ॥ जवही प्रसेव दीन्हा। उचास केाट पृथ्त्री केा चीन्हा॥ बुद जल बीर मलाई । अस ताय जस परत जल पर पृथ्वी टहराई॥ महिकर मूला । पवन दंत वराह रह पचह महाँ ऋस्थूला॥ श्रकास की जानो। ताके वीच पृथ्वी श्रतुमानो॥ ग्रह स्वरूप सुत क्रमें उत्पाना । तापर या पृथ्वी जाना । ताके कुम उदर् सेस वराह की थाना॥ सीस जानो I ताके हठे कूर्म वरियानो ॥ क्र्म यडके मांही। क्र्म किरतम श्रंस सो भिन्न रहाही॥ थ्राटि कुर्म रह लोक मँभारा। तिन पुनि पुरुस ध्यान श्र<u>न</u>ुसारा॥ निरकार कीन्हों वरियाया। काल कला धरि मों पहँ आया।। **उद्**र विटार टीन्हे उन मोरा। श्राज्ञा जानि कीन्ह कछु योरा॥

पुरुस ग्रवान कीन्ह तेहि वारा।छोट वन्धु वह त्राहि तुम्हारा॥ श्राही यही वड़न की रीती। श्रोगुन ठाँव करिंह वह पीती॥ पुरुप्त वचन सुनि कूर्म श्रानन्दा। श्रामी सरूप सो श्रानन्द कन्दा॥ पुरुप्त ध्यान पुनि कीन्ह निरञ्जन। जुग श्रानेक किय सेवा संजम॥ पुरुष ज्यान पुनि कान्ह निरञ्जन। जुन अनक किय सवा सजम।।
स्वार्थ जानि सेवा तिन लावा। किर रचना वैठे पछतावा।।
धर्म राग तव कीन्ह विचारा। कहवाँ लो त्रयपुर विस्तारा॥
स्वर्ग मृत्यु कीन्हों पाताला। विना बीज किमि कीजे ख्याला॥
कर सेवा मांग वर सेव्हि। तिहुँपुर जाते मेरो होई॥
एक पांव तव सेवा कियेऊ। चौसठ युग लों ठाढ़े रहेऊ॥
॥ छह ॥ ॥ छद्॥

दयानिधि सतपुरुस साहित वस सु सेवा के भये॥ वहुरि कह्यो सहज सेति कहा ग्रन्न सेवा टये॥ जाहु सहज निरंजना पहँ देउ जो कर्छु मांगई॥ करहु रचना पुरुस वचना छल मता सन त्यागई॥ सोरठा—सहज चले सिर नाय, जबहिं पुरुस ग्राज्ञा कियो॥ तहँवाँ पहुँचे जाय, जहाँ निरंजन ठाढ़ रहे॥ ॥ चौपाई॥

देखत सहन धर्म हरखाना। सेवा वस पुरुस तव जाना॥
कहै सहन सुनू धर्म राया। केहि कारन अब सेवा लाया॥
धरम कहे तब सीस नवायी। देहु ठोर जह बेठों जायी॥
तव सहन अस भावे लीन्हा। सुनहु धर्म तोहि पुरुस सब दीन्हा॥
कुम उटर सा जो कछ आवा। सा ते।हि देन पुरुस फरमावा॥ तीनो लोक राज ताहि दीन्हा। रचना रचहु होहु जुनि भीना॥ तवै निरमन विननी लायी। कसे रचना रचूँ वनायी॥ पुरुत सा कहा जारि युगपानी। में सेवक हा दुतिया नहिं जानी।। पुरुस से विनती करो हमारा। दीजे खेत बीज निज सारा॥ में सेवक दुतिया निहं जाजू। ध्यान पुरुस का निस दिन म्यान्।। दीन्हों बीज जीव पुनि सेाई। नाम सुहंग जीव कर होई॥ जीव सोहंगम दूसर नाही। जीव सेा अंस पुरुष को श्राहीं॥ सक्ती तीन पुरुष उत्पाना। चेतनि उत्तवनि अभया जाना॥

॥ इन्स्॥

पुरुम सेवा वम भये तव अष्ट अंगहि दीन्ह हो।। मान सरोवर जाहि कहिये देहु धर्महि टारहो।।

श्रष्टंगी कन्या हति जेहि रूप सोभा श्रिति वनी।। जाहु कन्या मानसरोवर करहु रचना श्रिति घनी।।१५॥ सोरठा—चौरासी लख जीव, मूल वीज तेहि संग दे। रचना रचहु सजीव, कन्या चिल सिर नाय के।।१५॥ ॥ चौवाई॥

रचना रचहु सजीव, कन्या चिल सिर नाय के ।। १५ ॥ ॥ चौवाई ॥ यह लव दीन्हों स्त्रादि कुमारी । मानसरोवर चिल भयी नारी ॥ चले सहज तहँवा तव आये। धर्म धीर जहँ ठाढ़ रहाये॥ कहेउ सुवचन पुरुस को जवही। धर्मराय सिर नायो तवही॥ पुरुस वचन सुनत वही गाजा। मानसरोवर श्रान विराजा॥ न्त्रावत कामिनि देख्यो जवही। धर्म राम मन हर**खे त**वही।। कला देखि अष्टंगी केरी। धर्मराय इतरान्यो हेरी॥ कला उदोत अंत कछ नाहीं। काल मगन है निरखत ताहीं॥ कला उदात अत कञ्च नाहा। काल मगन क । नरखत ताहा।।
निरखत धर्म सु भयो अधीरा। अंग अंग सब निरख सरीरा॥
धर्मराय कन्या कहँ ग्रासा। काल स्वभाव सुनो धर्मदासा॥
कीन्ही ग्रास काल अन्याई। तब कन्या चित विस्मय लाई॥
तत छन कन्या कीन्ह पुकारा। काल निरक्ष कीन्ह अहारा॥
तवही धर्म सहज लग आई। सहज स्वन्य तव लीन्ह छुड़ाई॥
पुरुस ध्यान कूर्म अनुसारा। मोसन काल कीन्ह अधिकारा॥ तीन सीस मम भक्तन कीन्हों। होसत पुरुस दया भल चीन्हों।। यही चरित्र पुरुष भल जानी। टीन्ह साप से। कहीं वखानी॥ लक्ष जीव नित ग्रासन करहू। सवा लक्ष नित प्रति विस्तरहू॥ ॥ छन्द ॥

पुनि कीन्ह पुरुष्त तिवान तिहि छन मेटि डारो काल हो।।
कठिन काल कराल जीवन बहुत करिह विहाल हो।।
यहि मेटत अत्र ना बने मुहि नाल इक सुत खोइसा।।
एक मेटत सबै मिटि हैं बचन डोल अडोल सा।। १६॥
सोरटा—डोले बचन हमार, जो अब मेटो धर्म को।
बचन करों प्रतिपाल, दर्स मोर अब

धर्म के उदर माहिं है नारी। से। कहिये निन सन्द सम्हारी।। उदर फारि के बाहर आने। कूर्म उदर विदारि फल पाने।। धर्म राय सों कहो विलोई। वहें नारि अन्न तुम्हरी होई॥ जोग जीत चल भे सिर नाई। मान सरोन्नर पहुँचे जाई॥ जोग जीत कह देखा जनहीं। आति भो काल भयंकर तनहीं॥ पूछे काल कौन तुम आई। कौन काज तुम यहाँ सिधाई॥ जोग जीत अस कहें पुकारीं। आहो धर्म तुम प्रसेह नारी॥ आहा पुरुस दीन्ह यह मोही। इहिं ते वेगि निकारों तोही॥ जोग जीत कन्या से। कहिया। नारी काहे उदर मह रहिया॥ उदर फारि अन्न आवह वाहर। पुरुस तेनि सुमिरों तेहि टाहर॥ यह करेज। जोग जीत सो सन्मुख मिरेंछ॥ सुनि के धर्म क्रोध उर जरेज। जोग जीत सो सन्मुख मिरेंछ॥

॥ छद ॥

गहि भुना फटकार दीन्हों परेंच लोक तें न्यार सो।।
भयो त्रसित परुस हरते बहुरि उठेउ सम्हार से।।
पुस्स आज्ञा तब भयी तेहि मारो माभ लिलार हो।।
पुनि निकसि कन्या उदर ते अति हरत देखे घरम हो।।
सोरठा-कामिनी रही सकाय, त्रसित काल के हर अधिक।।
रही सो सीस नवाय, आसपास चितवत खड़ी।।
॥ चौपाई॥

कहें धरम सुनु आदि कुमारी। श्रव जिन हरपो त्रास हमारी॥
पुरुस रचा तोहि हमरे काजा। इक मित होय करहु उपराजा॥
हम हें पुरुस तुमिह हो नारी। श्रव जिन हरपो त्रास हमारी॥
कन्या कहें सुनो हो ताता। ऐसी विधि जिन बोलहु वाता॥
अब मैं पुत्री भई तुम्हारी। जब से उद्दर मांभ लिया हारी॥
तुम ते। आहो हमारे ताता। जेठ वंधु प्रथमिह के नाता॥
मंद दृष्टि जिन चितवहु मोही। नातो पाप होय श्रव तोही॥
कहे निरंजन सुनो भवानी। यह मैं. ताहि कहीं सहिदानी॥
पाप पुन्य हर हम निहं हरता। पाप पुन्य के हमहीं करता॥
पाप पुन्य हमही सं होई। लेखा मोर न लेह करें काई॥
पाप पुन्य हम करव पसारा। जे। बाभो से। होय हमारा॥
तातें तोहि कहें। समुभाई। सिख हमार ले। सीस चहाई॥
पुरुस दीन्ह ते। हि हम कह जानी। मानहु कहा हमार भवानी॥

विहँसी कन्या सून श्रसः बाता । इक मित े होय दोइ रँगराता ॥
रहस वचन वोली मृंदु वानी । नारि नीर्च बुबि रित विधि ठानी ॥
सहस्र ।। छहर ॥

भग नहिं कन्या के के हती अस चरित कीन्ह निरंजना ॥
नख घात किये भग द्वारा ततक्षण घाट उत्पति गंजना ॥
त्रिय वार कीन्ही , रित तवै भये ब्रह्मा विस्तु महेस हो ॥
जेठे विधि विस्तु लघु तिहिं तजी सम्भू सेख हो ॥
सोरठा-उत्पति आदि प्रकास, यहि विकि तेहि प्रसग भा ॥
कीन्हों भेगा विलास; इक मित किन्या काल है ॥
॥ चीपाई ॥

तिहि पीछे ऐसो भा लेखा। धरमदास तुम करो विवेका ॥
करो धरम कामिनी सुनवानी। जो मैं कहूँ लेहु सा मानी॥
जीव वीज आहै तुव पांसा। सा ले रचना करहु प्रकासा॥
अविन पवन जल महि आकासा। कुम उदह ते भया प्रकासा॥
पांचो अस ताहि सन लीन्हा। गुन तीनों जो सब सा लीन्हा॥ यहि विवि भये तत्वगुन तीनीं। धरमराय तव रचना कीनीं॥ गुनतत सम कर देविहि दीन्हा । श्रापन श्रंस जल्पन कीन्हा ॥ बुन्द तीन कन्या भग हारा। ता सँग तीनों श्रंस क्षित्रा ।।
प्रथम बुन्द ने ब्रह्मा भयऊ। रज गुन पच्या, तत्व तेहि, दयऊ।।
दुने बुन्द विस्तु जा भयऊ। सत गुन पंच तत्व तिन पयेऊ।।
तीने बुन्द रुद्र उत्पाने। तम् गुन पच तत्व तेहि साने।।
पच तत्व गुन तीन ख़गीरा। तीनों क्ष्म को इस्त्यो सरीहा।। ताते फिर २ परत्वय होई। श्रादि - भेदः जाने नहिं क्रोई।। कहे निरजन पुनि सुनि, रानी। अव झस् करहूं आदि भवानी॥ स्त सौंप ते।हि कहँ दीन्हा । अब हम पुरुस सेव वित लीन्हा ॥ राज करहु तुम ले तिहुं वारा भिटा न कहिया काहु हमारा म मोर दरस त्रय सुत नहिं पहें। जा मुहि विाजत जन्म सरेहै॥ ऐसो मता दृढ़ है। जानी। पुरुख भेटं नहिं पानै प्रानी।। त्रयसुत नविं होहिं नुधि वाना। सिंधु मंश्नन ; दे पठहु निटाना।। पाँच तत्व तीनों गुन टीन्हाँ। यहि विधि नग की रचना कीन्हाँ॥

॥ छन्द् ॥ = १७० वह २७

यह कहेर वहुत बुभाय देविहि गुप्तः भयो तिव आप हो ॥ मून्य गुफहि निवास कीन्हो भेद लह ,कोः ताहि हो॥

वह गुप्त भा पुनि संग सव के मन निरंजन जानिये।। जीव पुरुष भेद न चीन्हा पार्वे ताते परगट आनिये।। ९॥ सोरठा—जीव भये मित हीन, परिस अगम सो काल को ॥ जनमें जनम भये खीन, मुख्या कर्म अकर्म को ॥ जीव सतावे काल, नाना कर्म लगाय के॥ . म्राप चलावे छाल, कस्ट टेय पुनि जीव को ॥

#### ॥ चौपाई॥ '

तृय वालक जब भये सपाने। पठये जननी सिंय मथाने।। वालक मार्त खेल खिलारा। सिंधु मथम यह गये तीनो वारा॥ तिह अन्तर इक भया तपासा। सा चिरत्र व्भा धर्मदासा॥ धान्यो योग निरंजन राई। पत्रन अरंभ कीन्ह बहुताई॥ त्यागा पत्रन रहित पुनि जबही। निकसेड वेद स्वास सँग जबही॥ स्त्रांस 'संग आयेड सा वेदा। विरता जन कोइ जाने भेटा॥ श्रम्तुति कीन्ह वेद पुनि ताहाँ। श्राज्ञा का मोहि निर्मुन नाहाँ॥ कहा। जाय करु सिंधु निवासा। जेहि भेंटे जेहैं। तिहि पासा॥ उठी श्रवाज रूप नहिं देखा। जेति श्रंग दिखलावे भेखा॥ चले वेद तहवाँ कहँ जाई। जहँवा सिंधु रचा धर्मराई॥ पहुँचे वेट तव सिंधु मँभारा। धर्मराय तव युक्ति विचारा॥ गुप्त ध्यान देविहि समुभावा। सिन्धु मथन कहँ कस विलमावा॥ पठवहु वेगि सिंधु तृय वारा। द्रह के साचहु वचन हमारा॥ वहरि श्राप पुनि सिन्धु समाना। देवी कीन्ह मथन को ठाना॥
तिहुँ वालक कहँ कह समुभायी। श्रासिस दे पुनि तहाँ पठायी॥
पैहो वस्तु सिंधु के माहीं। जाहु वेगि तीनों सुन ताहीं॥
बहा विस्तु चले तहं जाई। तीजे सम्भु पीछे धाई॥

#### ॥ छद्॥

तृय सुत वाल खेलत चले ज्यों सुभग वाल मराल को ॥ पुनि एक छोड़त एक कर गहि चलन लटपट चाल को।। व्यनिह धावत छन ग्रस्थिर खड़े छन भुनिह ग्रीव लगावहीं॥ तिह समय की सोभा भली तिहि वेट वहु विथि गावहीं॥ सोरटा-गये सिंयु के पास, भये टाइ तीनों जने॥ युक्ति मधन परकास, एक एक को निर्दर्श ॥२०॥

#### ॥ चीपाई ॥

तीनों कीन्ह मथन तव जाई। तीन वस्तु तीनों जन पाई॥ मेंटि वस्तु तृय तीनों भाई। चिल भये इर्ख करत नहँ माई॥ चिल माता पहँ आये त्य वारा। निन २ वस्तु प्रगट अनुसारा॥ माता अज्ञा कीन्ह प्रकासा। राखु वस्तु तुम निन निन पासा॥ पुनि तुम मथहु सिंधु कहँ जाई। जी जिहि मिले लेह से। भाई॥ कीन्ह चरित अस आदि भवानी। कन्या तीन कीन्ह उत्पानी॥ परयां पित्रु माहिं पुनि ताहीं। तृथसुत मर्म सा जानत नाहीं॥ पुनि तिन मयन सिंधु की कीन्हा। भेट्यो कन्या हर्खित वह लीन्हा॥ कन्या तीनहु लीन्हे साथा। आय जननी कहँ नायउ माथा॥ माता कहे सुनहु सुत मोरा। यह तो काज भये सव तोरा॥ सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ। है लक्ष्मी विस्तु कहँ देऊ॥ पारवती संकर कहँ दीन्ही। ऐसी माता आहा कीन्ही॥ पाई कामिनी भये अनंदा। जस चकोर पाये निसि चंदा॥ पाइ कामिना नेप अनदा । जल पुनार नाप त्याल पुरा । धर्म दास परखो यह वाता । नारी भयी हती सा माता ॥ देव दैत्य दोनों उपजायी । माता कहेउ पुत्र समभायी ॥ पुनि तुम मधहु सिंधु कह आयी । जो जेहि मिले लेहु सा जाई ॥ तृय सुत चलतव माथ नित्रायी। जो कछु कहेड करव हम जायी।। मध्यो सिन्धु कछु विलम्ब न कीन्हा । तीनहु वस्तु पाये सा लीन्हा ॥ चौटह रतन की निकसी खानी। माता बांटि तिनहुँ कह आनी॥ तीनहु वन्धु हरखित है लीन्हा । विस्तु सुघा पाय उहर विस दीन्हा ॥
पुनि माता श्रस वचन उचारा । रचहु स्रष्टि तुम तीनों वारा ॥
श्रंडन उत्पत्ति कीन्हीं माता । पिंडन ब्रह्मा कर उत्पाता ॥ ऊस्मज खानि विस्तु व्यवहारा। सिव श्रस्यावर कीन्ह पसारा।। चौरासी तल योनिन कीन्हा। आधा जल आधा यल दीन्हा॥ एक तत्व अस्थावर जाना। दोय तत्व उत्स्मज परवाना।। तीन तत्व श्रंहन निर्मायी। चार तत्व पिंडन उपनायी॥ पॉच तत्व मानुस विस्तारा। तीनों गुन तुहि माहि सवाँरा॥ ब्रह्मा वेट पढ़न सब लागा। पढ़त वेट तब भा अनुरागा॥ कहे वेट पुरुस इक आही। निराकार रूप नहिं ताही॥ मून्य माहि वह जोत दिखार्च। चितवत देह दृष्टि नहिं आवै॥ स्वर्ग सीस पगआहि पताला। यह सव देखी ताकर ख्याला॥

त्रसा कहे विस्तु समभाई। तुमह सिव सुनियो चितलाई॥ अहे पुरुस इक वेद वतावा। वेद कहे हम भेद न पावा॥ तत्र ब्रह्मा माता पहँ आवा। किर प्रनाम तत्र टेके पावा॥ हे माता माहि वेद लखावा। सिरजन हार छोर वतलावा॥

प्रह्मा कहे जननी सुनो कहु कौन पिता हमार है। कीज कृपा जिन मोहि दुराश्रो कहां वंध तुम्हार है। कि जननी सुनो ब्रह्मा कहों तोसो सत्तही॥ सात स्वर्ग है माधता का चरन सप्त पतालही॥ २१॥ सारठा-ब्रह्मा कहा। पुकार सुनु जननी ते चित्तदे॥ कहा भेर निख्यार पुरुस कौन एक गुप्त है॥ लेहु पुरुष तुम हाथ जो इच्छा तुहिं दरस की॥ जाय नवात्रो माथ ब्रह्मा चले सिर नाइके ॥

जाय नवाश्रा माथ प्रका चल तसर नाइका।

॥ चौर्याई॥

जननी गुन्यो वचन चित माहीं। मोरि कही यह मानित नाहीं॥

या कहँ वेद दीन्ह उपरेसा। पे हरस ते निह पावे भेसा॥

कह श्रष्टांगी सुनो रे वारा। श्रलख निरंगन पिता तुम्हारा॥

तासु दरस निह पेही पूरा। यह में वचन कहैं। निज गृता॥

तासु दरस निह पेही पूरा। यह में वचन कहैं। निज गृता॥

तासु दरस निह पेही पूरा। यह में वचन कहैं। निज गृता॥

तासु दरस निह पेही पूरा। उस मित ध्यान हिय लाया॥

तही ब्रह्मा दीन्ह रिगायी। उत्तर दिसा वेगि चिल जायी॥

तही ब्रह्मा पहुँचि गे जाई। निहं तहँ रिव सिस सून्य रहाई॥

तह विध श्रम्ति करे बनायी। उसोनि प्रधान ध्यान वर्ष व्यक्ति॥ वहु विधि श्रस्तुति करे वनायी। ज्योति मभाव ध्यान तहँ लाई॥ वहु ।वाथ अस्तुति कर वनाया। ज्यात वताया । वहां पायो ब्रह्मा दरस पितायी।। ऐसे वहु दिन गये वितायी। निर्हें पायो ब्रह्मा दरस पितायी।। ब्रह्मा तात दरस निर्हें पाया। मृन्य ध्यान युगचार गमाया॥ माता चिंता करत मन माहीं। जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु काहीं॥ फिहि विधि रचना रचहुँ वनाई। ब्रह्मा अबे कीन उपाई॥ जबिट सरीर मेंल गहि काही। पुत्री हम कीन्ह रचि ठाही॥ सिक्त त्रंस निज ताहि मिलावा। नाम गायत्री नाहि धरावा॥ गायत्री मातिह सिर नाता। चरन टेकि के सीस चहावा॥ गायत्री विनवे कर जोरी। सुनु जननी इन विनती मोरी॥ कौन कान मों कह निर्माई। कहीं चचन लेडें सीस चढ़ाई॥

करें भाषा पुत्री सुनु वाना विद्या है जेटी तुव भ्राता॥

पिता दरस कहँ गयो श्रकासा। श्रानौ ताहि वसन परकासा।। दरस तात कर वह नहिं पावे। खेळित खेळित जन्म गमावे॥ जै।ने विधि ते इहवा आई। करो जाय तुम तौन उपाई।। चित्त गायत्री मारग भ्राई। जननी वचन प्रीति चितलाई॥
॥ छन्द॥

जाय देख्यो चतुरमुख कह नहिं पलक उधारई॥ कछुक दिन सा रही तह वा बहुरि युक्ति विचारई॥ कौन विधि यह जागि है अत्र करों कौन उपाय हो॥ मन गुनत साचे वहुत विधि ध्यान जननी लाय हो ॥ २२ ॥ सारहा-ग्राद्या श्रायसु पाय गायत्री तव ध्यान महँ॥ निजकर परसहु जाय ब्रह्मा तवही जागिहैं॥२३॥

॥ चौपाई ॥

गायत्री पुनि कीन्ही तैसी। माता युक्ति वतायी जैसी।। गायत्री तव चित्त लगायी। चरन कमल कहँ परसेउ जायी।। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला। ब्याकुल भयौ बचन तव वोला।। कवन ऋहै पापिन ऋपराथी। कहा छुड़ायहु मोरि समाधी।। साप देहुं तो कहं मैं जानी। पिता ध्यान मोहि खंड्यो श्रानी॥ कहि गायत्री मोहि न पापा। बुिक लोहु तव देहू सापा॥ कहीं ते। हि सों साँची वाता। ते। हि लोन पठयी तुम माता।। चलहु वेगि जनि लावहु वारे। तुम विन रचना को विस्तारे।। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं। पिता दरस आजहुँ नहिं पाऊं।। गायत्री कह दरसन पैहो। वेगि चलहु नहिं तो पछतेहो।। त्रहा कहे देहु तुप साखी। परस्यो सीस देख में श्रांखी।। ऐसे कहे देहु पातु सपभायो। तो तुम्हरे संग हम चिल जायी।। कह गायत्री सुन श्रुति धारी। हम निह् मिथ्या बचन उचारी।। जो मम स्त्रारथ पुरवहु भाई। तो हम मिथ्या कहव वनाई।। कह ब्रह्मा निहं लखो कहानी। कहा बुभाय प्रगट की वानी॥ कह गायत्री दहु रित मोही। तो कह सूठ निताऊँ तोही।। सुनि ब्रह्मा चित करें विचारा। अब का यत्न करहुँ इहि वारा।। ॥ इन्द ॥

जो वीमुख याकहँ करों अब तो नहीं बन आवई।। साखि तो यह देय नाहीं जनिन मोहि लजावई॥

यहां नाहिं पिता पायो भयो न एको कान हो।। पाप साचत नहिं वने अब करौं रित विवि सान हो।। सोरठा - किया भोग रित रंग विसरयो सो मन दरस को ॥ ' दों कहँ वढ्यो उमंग छजमित बुद्धि प्रकास किये।।२४॥ ॥ चौपाई ॥

कह ब्रह्मा चल जननी पासा। तत्र गायत्री वचन प्रकासा।। श्रोरो करो युक्ति इक ठानी। दूसरि साखि लेहु उत्पानी।। वसा कहे भली है वाता। करहु सेाइ जेहि माने माता॥ तव गायत्री यतन विचारा। देह मैल गहि कीन्ह नियारा॥ कन्या रचि नित्रद्रंस मिलावा। नाम खावित्री तासु धरावा॥ गायत्री तिहि कह समुभावा। कहियो दरस ब्रह्मा पितु पात्रा।। कह सावित्री हम नहिं जानी। भूउ साखि दें आपनि हानी॥ यस सुनि दोड कहँ चिंगा व्यापा। यह तो भया कठिन संतापा।। गायत्री वहु विधि समभायी। सावित्री के मन नहिं आयी।।
पुनि गायत्री कहा बुभाई। तव सावित्री वचन सुनाई॥ ब्रह्मा कर मोसों रिन साना। ते। मैं भूठ कहैं। यहि काना॥ गायत्री ब्रह्महि सम्रुक्तावा।दे रितया कह कान वनावा॥ त्रह्मा रति सावित्रीहि दीन्हा। पाप मेटि त्र्यापन सिर लीन्हा॥ सावित्री कर दूसर नाऊँ। किह पुहु पावित वचन सुनाऊँ॥ तीनों मिलि के चिल भे तहँवा। कन्या श्रादि कुमारी जहँवा॥

करि प्रणाम सन्मुख रहे जाई। माता सब पूछी कुसलाई॥ कहु ब्रह्मा पितु दूर्सन पाये। दूर्तिर नारि कहाँ से लाये॥ कह ब्रह्मा दोऊ हें साखी। परस्यो सीस देख इन छांखी॥ तब माता बूफो छातुसारी। कह गायत्री बचन विचारी॥ तम देखा इन दसन पावा। कहा सम्ब दसन परभावा॥ तम गायत्री बचन सुनावा। ब्रह्मा दस सीस पितु पावा॥ में देखा इन परसेउ सीसा। ब्रह्माह मिले देव जगदीसा॥

लेंड् पुहुप परसेड सीस पितु इन दृष्टि में देखन रही।। जल हार पुहुप चड़ाय दीन्हें हे जननि यह है सही।।

॥ छंद ॥

पुहुप ते पुहपावती भयी प्रगट ताही ठाम ते।। इनहु दसन लह्यो पितु को पूछह इहि वाम ते।।

हो जननी यह है सही पूछि देखों पुहुपावती ।।

सविह साँच में तोसो कहूँ नहीं भूठ एको रती ।।

माता कहें पुहुपावती सो कहो सत्यही मेासना ।।

जो चढ़े सीसिह पिताके तुम वचन वोलहु ततखना ।।

सोरठा—कहु पुहुपावित मोहि, दरस कथा निरवार के ।।

यह मैं पूछों तोहि, किमि ब्रह्मा दरसन किये ।। २४॥

॥ चौपाई ॥

पुहु पावती वचन तव वोली । माता सत्य वचन नहिं डोली ।।

दसन सीस लहां चतुरानन। चढ़े सीस यह धर निश्चय मन।।
साख सुनत श्राद्या श्रकुलानी। भा अचरन यह गर्म न जानी।।
श्रलख निरंकन श्रसमन भाखी। मो कँह के।उ न देखें श्रांखी।।
ये तीनहुँ कस कहिं लवारी। श्रलख निरंकन कहहु सम्हारी॥
ध्यान कीन्ह श्रष्टांगि तिहि छन। ध्यान मांहि श्रस कहां निरंजन॥

त्रक्षा मोर दरस निहं पाया। भूठि साखि इन आन दिवाया।।
तीनों मिथ्या कहा वनाई। जिन मानहु यह है लवराई।।
यह सुनि माता कीन्हे दापा। त्रक्षा कहँ तव दीन्हें। सापा।।
पूना तोरि करें के।इ नाहीं। जो मिथ्या वोलेंड मम पाहीं।।
इक मिथ्या अरु अकरम कीन्हा। नरक मे।ट अपने सिर लीन्हा।।

श्रागे हैं ना साख तुम्हारी। मिथ्या पाप करहिं वहु मारी।। प्रगट करिं वहु नेम श्रमारा। श्रंतर मैल पाप विस्तारा।। विस्तु भक्त सा कर हंकारा। ताते परिहें नरक मभारा।। कथा पुरान श्रोरिहं समभौ हैं। चाल विहुन श्रापन दुख पै हैं।। उनसे श्रार सुनें जो ज्ञाना। किर हैं सि भक्त कहीं परवाना।। श्रोर देव के। श्रस लखें हैं। श्रीरन निदि काल मुख जैहैं।। देवन पूजा वहु विधि लावें। दिवना कारन गला कटावें।।

टबन पूजा वहु विधि लावें। दिखना कारन गला कटावें॥ जा कहें सिस्य करे पुनि जायी। परमारथ तिहि नाहि लखायी॥ श्राप स्वारयी ज्ञान सुनै हैं। श्रापिन पूजा जगत हहें है॥ श्रापिन पूजा जगत हहें है॥ श्रापिन पूजा जगित हहायी। परमारथ के निकट न जायी॥ श्राप ऊँच श्रारिह कहे छोटा। ब्रह्मा तोर सखा होइ खोटा॥ परमारय के निकट न जैहें। स्वारय अर्थ सबै समुक्तेहैं॥

भव माता अस कीन्ह प्रहारा। ब्रह्मा मूर्छि मही कर धारा।।

गायत्री साण्यो तिहि वारा। हुइ हैं तोर पंच भरतारा।।

गायत्री तोर हेाइ बृसभ भरतारा। सात पाँच और वहुत पसारा।।

घर श्रोतार श्रस्त तुम साई। वहुत भूठ तुम वचन सुनाई।।

निज स्वारय तुम मिथ्या भाखी। कहा जानि यह दीन्ही साखी।।

गानि साप गायत्री लीन्ही। सावित्रिहि तव चितवन कीन्ही।।

पुरुपावित निज नाम धरायेहु। मिथ्या कह निज जन्म नसायेहु॥

सुनहु पुरुपावित तुम्हरा विस्त्रासा। निहं पुजिहें तुम्हसे कछु श्रासा।।

होय कुगंध ठोर तव वासा। सुगतहु नरक काम गहि श्रासा।।

जो तोहि सींच लगावे जानी। ताकर होय वंस की हानी।।

श्रव तुम जाय धरी श्रोतारा। क्येदा केतकी नाम तुम्हारा॥

॥ छन्द॥

भये साप वस तीनों विकल मित हीन छीन कुकर्मते॥
यह काल कला प्रचंड कामिनि डस्या सब कहँ चर्मते॥
ब्रह्मादि सिव सनकादि नारद के। उन वाचे भक्त हो॥
सुनु धरमिन विरल वाचे सद्ध सत जोई गहा॥२५॥
सारठा-सत्य सद्ध परताप, काल कला व्यापे नहीं॥
निकट न आवै पाप, मन वच क्रम जापद गहे॥ २५॥
॥ इदंद॥

साप तीनों को दैलियों मन माहिं तब पछताबई ।। कस करिह मोहि निरंजन पल क्षमा मोहि न आबई ।। अकास वानी तबें भयी यहु कहा कीन भवानिया ।। उत्पति कारन तोहि पठायी कहा चरित्र यह ठानिया ।।२६॥ से।रठा-नीचिह ऊंच सिताय, बदल मोहि से। पाबई ।। द्वापर युग जब आय, तुमिह पंच भरतार होय ।।२६॥ ॥ चीपाई॥

साप क्रोयल जब सुनेड भवानी। मनसुन गुने कहा नहिं वानी।।
क्रोपल प्रभाव साप हम पाया। अब कहा करव निरंजन राया।।
तोरे वस परी हम आई। जस चाहा तस करो उपाई॥
क्रायी माता विरतु दुलारा। सुनहु पुत्र इक वचन हमारा॥
क्रिन तुम वेगि पताले जाऊ। जाय पिता के परसहु पाऊ॥
क्राका पाय विस्तु तत्काला। पितु पद परसन चले पताला॥
क्रिकत पुरुष लीन्ह करमाहीं। चेल पताल पंथ मंग जाहीं॥

पहुँचे सेस नाग पहँ जाई। विस के तेज विस्तु श्रिलसाई॥
भया स्थाम विस तेज समावा। निराकार श्रस वचन सुनावा॥
श्रहो विस्तु माता पहँ जाई। वचन सत्य कहिया समभाई॥
सतयुग त्रेता जैहे जबही। द्वापर है चौथा पद तबही॥
तव तुम होहु क्रस्न श्रवतारा। छैहो श्रोएल से। कही विचारा॥ नायहु नाग कलिंद्री जाई। स्त्रव तुम जाहु विलम्बन लाई॥ ऊँच हेर्इके नीच सतावे। ताकर त्र्रोएल मोहि सा पावे॥ जैच होइक नांच सताव। ताकर आएल माह सा पाव।।
जो जिच देइ पीरपुनि काहू। इम पुनि छोयल दिवा वैताहू॥
पहुँचे विस्नू जननी पासा। कीन्हेंच सत्य बचन परकासा॥
भेटें नाहिं मीहिं पद ताता। विस ज्वाला सॉवल भो गाता॥
व्याकुल भया तवे फिरि छाया। पितु पद दर्सन में नहिं पाया॥
सुनि के हरखी छादि कुमारी। लीन्ह विस्तु कहँ निकट दुलारी॥
चूम्यो बदन सीस दियो हाथा। सत्य सत्य बोलेंच तुम ताता॥
देख पुत्र तेहि पिता मिटावों। तो रे मन कर धोल मिटावों॥
प्रथमहिं ज्ञान हिंद सा देखो। मार बचन निन हृदय परेखो॥ मन स्वरूप करता कहँ जानो। मन ते दुना और न मानो।। स्वर्ग पताल दौर मन केरा। मन अस्थिर मन अहै अनेरा।। छन महँ कला अनंत दिखावे। मन कह देख कोइ नहिं पावे।। निराकार मनही को कहिये। मनको आस दिवस दिन रहिये।। देवहु पविटि सुन्य मह जोती। जहना भिलिमिल भालर होती।। फेरहु स्वास गगन कह धाद्यो। मार्ग अकासिह ध्यान लगाब्यो।। जैसे माता कहि समुभावा। तैसे विस्तु ध्यान मन लावा॥ ॥ छद् ॥

॥ छद ॥

पैठि गेफा ध्यान कीन्हो स्वास संयम लाय के ॥

पवन धूका दियो जवते गगन गरज्यो श्राय के ॥

याजा सुनत तब मगन भा पुनि कीन्डमन कस रूपाल हो ॥

सुन्य सीठ पीत सद्भ लाल दिखाय रग जंगाल हो ॥२०॥

सारठा—तेहि पीछे धर्मटास, मन पुनि श्राप दिखायेऊ ॥

कीन्ह ज्येति परकास, देखि विस्तु हर्षित भये ॥२०॥

माताहि नाया सीस, वहु श्रयीन पुनि विस्तु भा ॥

में देखा जगदीश हे जननी परसाट तुव ॥२८॥
॥ चौपाइ॥

ा विस्तु तुम लेहु श्रासीसा। सव देवन में तुमही ईसा॥ इच्छा तुम चित में धरिहा। सेा सव तोर कान में करिहां॥

गम पुत्र ब्रह्मा दुरि गयऊ। अकरम सूठ ताहि विय भयऊ॥ वन श्रेष्ट तुम तुमिह कहं जानिहैं। तुम्हरी प्रना सवहिं केाइ मानिहैं।। हुपा वचन अस माते भाखा। सवते श्रेष्ट विस्तु कहँ राखा।। गाता गयी रुद्र के पासा। देख रुद्र श्रिति भयी हुलारा।।। दोइ पुत्रन कहँ मता हढावा। भाग महेस जोइ मन भावा।। हे जननी यह कीजे दाया। कबहुँ न विनसे मेरी काया।। कह जननी ऐसा निहं है। इसर अगर भया निहं कोई॥ करहु ये।ग तप पवन सनेहा। रहे चार युग तुम्हरी देहा।। जौलों पृथ्वी अकास सनेही। कवहुँ न विनसे तुम्हरी देही॥ ॥ धर्मदास बचन ॥

धर्मदास गहि टेके पायी। है साहिव इक संसय श्रायी।। कन्या मन को ध्यान वतावा।सो यह सकल जीव भरमावा॥ ॥ सतगुरु वचन ॥

दास यह काल स्त्रभाऊ। पुरुष भेद विस्तु नहि पाऊ।। ।मिन की यह देखहु वाजी। अमृत गोय दिया विस साजी।। ात् कला द्ना जनि जानहु। निरख धर्म सत्यहिडर श्रानहु॥
गट सु तोहिं कहीं सम्रुक्ताई। धर्मदास परखेहु चितलाई॥
अस परगट तस गुप्त सुभाछ। जा रह हृद्य सावाहर जाऊ॥
जव दीपक वारे नर लोई। देखहु ज्याति सुभाव विलोई॥ देखत ज्याति पतंग हुलासा। प्रीति जान आवे तिहि पासा।। परसत होवे भरम पतंगा। श्रनजाने जरि मरहि तरंगा।। ज्योति स्वरूप काल अस आही। कठिन काल वह छाड़त नाहीं।। कोटि विस्तु श्रोतारह खाया। त्रह्मा स्द्रहि खाय नचाया॥ कौन विपति जीवन की कहऊं। परिख वचन निसहकहि रहऊं॥ लाख जीव वह नित्यहि खाई। ग्रसिव कराल से। काल कसाई॥ ॥ धमदास ॥

धर्मदास कह सुनहु तह कस चरित कीन्ह

गुसाई । मारे चित संसय श्रस श्राई ॥ उत्पानी। जिहि विधि उपजी सा में जानी॥ श्रस्टंगीहि पुरुस उत्पानी। जिहि विवि उपजी सा में जानी।। पुनि वहि ग्रास लीन्ह धर्मराई। पुरुस मताप सु बाहर श्राई॥ सो अस्टंगा अस इ.त कीन्हा। गोइसि पुरुस पगट यम कीन्हा॥ पुरुस भेद नहिं सुनत वतावा। काल निरंदन ध्यान करावा।। श्चरदंगी। तहा पुम्स भई काल किसंगी॥

॥ सतगुरु बचन॥ धर्म सुनहु जन नारि सुमाऊ। अत्र तुहि पगट वर्रान् समभाऊ॥

होय पुत्री जेहि घर माहीं। द्यानेक जतन परितोसे ताहीं।। वस्त्र भछ मुख सेन निवासा। प्रर वाहर सब तिहि विसवासा।। यज्ञ कराय देय पितु माता। विदा कीन्ह हित प्रीति सीं ताता॥ गयी सुता जब स्वामी गेहा। रात्यो तासु संग गुन नेहा॥ माता पिता सबै बिसरावा। धंगदास अप्रस् नारि स्वभावा॥ भाषा । पषा स्व । विषया । स्व अंग हैं रही भवानी ॥ आते आद्या भई निगानी । काल अंग हैं रही भवानी ॥ धर्मदास बिनती चितलायी। ज्ञानी मोह कही सम्भायी॥ यह तो सकल भेदहम पायी। अत्र ब्रह्मा को कहो उपायी॥ त्राद्या साप ताहि कहँ दीन्हा। तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा॥ आद्या साप ताहि कहँ दीन्हा। तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा॥ धर्मदास में सब कछु जानों। भिन्न भिन्न कर पगट चलानों।। जम्हा मन में भया उदासा। तब चिल गयो बिस्तु के पासा।। जाय विस्तु से विनती ठाना। तुम हो वंधु देव परघाना। जाय विस्तु स विनता ठाना। तुम हा वधु द्व परवाना। तुम पर माता भई दयाला। हम सेवा वस भये विहाला। तुम पर माता भई दयाला। हम सेवा वस भये विहाला। निज करनी फल पायेउ भाई। किहि विधिदोस लगाऊं भाई। अब अस यत्न करोहो भाता। चले परिवार वचन रहे माता कहे विस्तु छोहो मन भगा। मैं करिहों सेवकाई संगा कहे विस्तु छोहो मन भगा। मैं करिहों सेवकाई संगा कहे विस्तु छोहो मन भगा। मैं करिहों परिवारा तुम जेठे हम लहुरे भाई। चित संसय सब देह वहाई तुम जेठे हम लहुरे भाई। चित संसय सब देह वहाई ॥ अव ।। अद।। जग माहिं मैं ऐस दिढ़ाइ हीं फल पुन्य त्रासा जोय हो । यज्ञ धर्मरु करे पुजा द्विज विना नहिं होय हो। जो करे सेवा द्विज की तेहि महा पुन्य प्रभाव हो। सा जीव मो कहँ श्रिधिक प्यारे राखि हों निज ठांवहो ॥२८ सोरठा-न्त्रह्मा भये त्रानन्द, जवहि विस्तु त्रसभाखेऊ मेंटड चित कर ढंढ, साख मोर सव सुखी भौ॥३८ ॥ चौपाई ॥ वहु धर्मिन काल पसारा। इन ठग ठग्यो सकल संसा सा दे जीवन विलमावै। जन्म जन्म पुनि ताहि सर्व लि इरिचंद श्रौर वइरोचन। कुंती सुन श्रोरो महि सो ये सब त्यागी दानि नरेसा। इन कहँ छै राखे केहि देसा।।

जस गंजन इन सबकी कीन्हा। सो जग जाने काल अधीना।।

जानत है जग होय न शुद्धी। काल प्रवलहर सबकी बुद्धी।।

पन तरंग में जीव शुलाना। निज घर उलटि न चीन्ह अजाना।।

पर्म तरंग में जीव अलाना | निज घर उलिट न चीन्ह अजाना ||
॥ धर्मदास वचन ॥

पर्मदास कह सुनो गुसाई | तह की कथा मोहिं समभाई ||
तुप प्रसाद जप को छल चीन्हा | निस्चय तुम्हरे पद चित दीन्हा ||
भव बृहत तुपही गिह राखा | सन्द सुजारस गोसन भाखा ||
अव वह कथा कहो समभाई | साप अन्त किय कौन उपाई ||
धर्मिन तुप सन कहो चखानी | भाखों ज्ञान अगम की वानी ||
मातु साप गायत्रो लोन्हा | उलिट साप पुनिमातिह दीन्हा ||
हम जो पाँच पुरुस की जोई | पाँचों की तुम माता होई ||
विना पुरुस तुहि जानि है वारा | सो जानही सकल संसारा ||
दुहुन साप फल पायो भाई | उग्रहि भयो देह धिर आई ||
यह सब द्वंद वाद है गयऊ | तब पुनि जगको रचना भयऊ ||
चौरासी लख योनिन भाऊ | चार खानि चारिहु निर्माऊ ||
॥ छद || ॥ छद् ॥

पथम श्रंडज रच्यो जननी चतुरमुख पिंडज कियो॥ विस्तु ऊरमज रच्यो तवही च्छ श्रस्थावर कियो॥ कीन्ह रिव जेहि खानि चारो जीव वंधन दीन्ह हो॥ होन लागी कृसी कारन करन कर्ता चीन्ह हो॥२९॥ सोरडा-यहि विधि चारो खानि, चारहु रिच विस्तार किये॥ धर्मदास चित जानि, वानी चारिउ चारको॥२९॥ चार खानि की गिनती

॥ धर्मदास वचन चौपाई ॥

॥ धर्मदास बचन चौपाई॥

धर्मनि कहें जोरि धुग पानी। तुम सतगुरु यह कहो बखानी॥

चार खानि की उत्पति पाऊ। मिन्न मिन्न ग्रुहि बरन सुनाऊ॥

चौरासी लख योनिन धारा। कौन योनि केतिन विस्तारा॥

॥ सतगुरु बचन।

करें कवीर सुन धर्मनि बानी। तुमसे योनिन भाव

भिन्न भिन्न सब कहु समुफायी। तुमसे संत न कलू

तुम जिन संका मानहु भाई। बचन हमार गही

नौ त्राख जल के जीव बखानी। चतुर लख पंछी परवानी।।

किरम कीट सत्ताइस लाखा। तीस लाख अस्थावर भाखा।

चतुर लझ मानुस परवाना। मानुस देह परम पद जाना।

श्रीर योनि परिचय यहिं पावे। कर्म बंध भव भटका खावे।। ॥ धर्मदास बचन ॥

धर्मदास नायो पद सीसा। यह सम्रुफाय कहो जगदीसा।। सकल योनि जिन एक सपाना। किपि कारन नहिं इक सम ज्ञाना।। सो चरित्र मुहि कही चुमाई। जाते चित संसय मिट जाई।। ॥ सतगुरू बचन ॥

सुनु धर्मनि निज श्रंस अभूसन । तोहिं बुफाय कहीं यह दूसन ॥ चार खानि जिव एकै श्राहीं । तत्व विसेस श्रहें सुन ताहीं ॥ सो अब तुम सों कहों वखानी। एक तत्व अस्थावर जानी।। ऊस्मज दोय तत्व परवाना। श्रन्डज तीन तत्व गुन जाना।। पिंडज चार तत्व गुन किहये। पाँच तत्त्व मानुस तन लिहये।। तासों होय ज्ञान अधिकारी। नर की देह भक्ति अनुसारी।।

॥ धमद्रास बचन ॥ हे साहिव ग्रुहि कहु समभाई। कौन कौन तत्व इन सव पाई।। श्रुहन श्रुह पिडन के संगा। उस्मन श्रीर श्रुस्थावर श्रुगा।।

सो साहिव मोहि वरिन सुनात्रों। करो दया जिन मोहि दुरात्रो।। सत् गुरु वचन

।। छद् ।।

सतगुरु कहँ सुन दास धर्मनि तत्व खानि नित्रेरनों।। जानि खानि जो तत्व दीन्हें। कहें। तुमसो देरनों।। खानि अन्डन तीन तत्व हैं अप वायु अह तेज हो।। अचल खानी एक तत्वहि तत्व जल का थेग हो।। ३०।। सोरठा--उस्पन तत हैं दोय, वायु तेन सम जानिये।।

पिडन चारहिं सोय, पृथ्वि तेन श्रप वायु सम।।३०॥ ॥ चौपाई ॥

पिडन नर पिडन नर की देह सँवारा। तामें पाँच तत्व विस्तारा।। ताते ज्ञान होय अधिकाई। गहे नाम सत लोकहि जाई॥ ॥ धर्मदास बचन॥

धर्मदास कह सुन वदी छोरा। इक संसय मेंटो प्रभु मोरा। गर नारि तत्व सम त्राहीं। इक सम ज्ञान सवन को नाहीं।

द्या सील सन्तोस छमा गुन।कोइ सृत्य कोइ होय संपुरन।। कोइ मनुस्य होय अपराधी।कोइ सीतल कोइ काल उपाधी।। कोइ मारि तन करे अहारा।कोई जीव दया उर धारा॥ कोई ज्ञान सुनत सुख माने।कोई काल गुनबाद बखाने॥ नाना गुन किहि कारन होई।साहित्र वरन सुनाओ सोई॥ चार खानि की परख

॥ सद्गुर बचन ॥

धर्म दास परखहु चित लायी। नर नारी गुन कहुँ सम्भायी।। चारों खानि जीव भरमाया। तत्र ले नर की देह धराया।। देह धरे छोड़े जस खाना। तैते ता कहँ हान चखाना।। लेते ता कहाँ हान चखाना।। लेते ता कहाँ निसेदा।। खत्रन और अप लजन भेरा। सा सुन सो कहीं निसेदा।।

पयम कहीं अन्डन की वानो। एकि एक कहीं विलिशानी।।
आलस निद्रा सा कहँ होई। काम क्रोध दातिद्री सोई।।
चोरी चंचल अधिक सहाई। तुस्ना माया अधिक वहाई॥
चोरी चुगली निंदा भावे। घर वन भारी अपिन लगावे॥
रेपेने क्र्दे मंगल गावे। दृत भूत सेवा मन लावे॥
देखत देत और पुनि काहू। मन मन भंख वह पळताहू॥
वाद विवाद सबै सों ठाने। ज्ञान ध्यान कछ मनिहं न आने॥
गुरु सतगुरु चीन्हें निहं भाई। वेद सास्त्र सब देह उठाई॥
आपन नीच ऊँच मन होई। हम समसरि दूसर ना कोई॥
आपन नीच ऊँच मन होई। इम समसरि दूसर ना कोई॥
पाँसा जुवा चित्त मन आने। गुरु चरनन निसि दिन निहं जाने॥
कुतरा मुद्द ताहि का होई। लस्वा होय पाव पुनि सोई॥
॥ छंद॥

यहि भाति लजन में कहा तुम सुनहु धर्मनि नागरू॥

श्रन्डन स्वानि न गोय राखों कहा भेद उजागरू॥

यह खानि वनन कहीं तोसीं कजू नाहिं छिपायङ॥

"सो समुभ वानी जीव थिरके धोख सकल मिटायङ॥३९॥
॥ उपमज ॥

सोरटा-दूनी खानि वताय, ताहि लहन तोसो कहों।। उस्मन ते जिय श्राय, नर देही जिन पाइया।। ३१॥ ॥ चीपाई॥

कहें कवीर सुनो धर्म दासा। उस्मन भेट कहों परकासा॥ जेदि सिकार जीव वहु मारे। वहुते अनंद होय तिमि बारं॥ मारि जीव जब घर कहँ आयी। वहु विधि राध ताहि कहँ लायी॥ निदे नाम ज्ञान कहँ भाई। गुरु कहँ मेटि करे अधिकाई॥ निदे सद्द और गुरु देवा। निदे चौका निरयर मेवा॥ वहुते निर्द्याई। कथे ज्ञान वहुते समुक्ताई॥ वहुत वात वहुते निर्द्याई। कथे ज्ञान वहुते समुक्ताई॥ क्रूं चचन सभा में कहई। टेढ़ी पाग छोर उरमई॥ सूठे वचन सभा में कहई। टेढ़ी पाग छोर उरमई॥ दया धर्म मनहीं निहं आवे। करें पुन्यं तेहि हॉसी लावे॥ दया धर्म मनहीं निहं आवे। करें पुन्यं तेहि हॉसी लावे॥ माल तिलक अरु चंदन करई। हाट बजार चिकन पट फिरई॥ अन्तर पापी उत्पर दाया। सो जिव यम के हाथ विकाया॥ ज्ञन्तर पापी उत्पर दाया। सो जिव यम के हाथ विकाया॥ ज्ञन्तर पापी उत्पर दाया। सो जिव यम के हाथ विकाया॥ ज्ञन्तर पापी उत्पर दाया। सो जिव यम के हाथ विकाया॥

कहे सतगुरु सुनहु धर्मनि भेद भल तुम पाइया॥ सतगुरु विना ना पावई तुम भली विधि दरसाइया॥ भेटिया तुम मोहिं को कुछ नाहिं तोहि दुराइहों।। जो वृभि हो तुम मोहिं सोई सकल भेद बताइहों॥ ३२॥ ॥ स्थावर ॥

सोरठा-तीजे खानि सुभाव, अवल खानि की युक्ति यह। साराजा पान पान, ताकर लाइन स्त्रव कहीं ॥ ३१॥ नर देही तिन पान, ताकर लाइन स्त्रव कहीं ॥ ३१॥ ॥ चौपाई ॥

श्रवल खानि को कहों सँदेसा। देह धरे होवे जस भेसा॥ इनक बुद्धि होवे िनव केरी। पलटत बुद्धि न लागे वेरी॥ भगा फेंटा सिर पर पागी। राज द्वार सेवा भल लागी।। घोड़ा पर होवे असवारा। तीर खरग आ कमर कटारा॥ इत उत चितवत सैन जुमारिह। पर नारी कहँ सैन बुलाविह।। रस सों वात कहें मुख जानी। काम वान लागे उर आनी॥ पर घर ताकहिं चोरों जायी। पकर वॉघि राजा पहँ लायी॥ हॉसी करें सकल पुनि जाई। लाज समें उपजे निहं भाई॥ छन इक मन महँ पूजा करई। छन इक मन सेवा चित धरई॥ छन इक मन महँ विसरे देवा। छन इक मन महँ कीजे सेवा॥ छन इक ज्ञानी पोथी वाँचा। छन इक माहिं सवन घरनाचा॥

छन इक मन में सुरी कहोई। छन इक में कादर हो सोई॥ छन इक मन में कीजे धर्मा। छन इक मन में करे अकर्मा॥ न करत माथ खजुआई। वॉह जॉघ पुनि भींजत भाई॥ भोजन कर सौय पुनि नाई। जो जगाय तिहि मारन धाई॥ श्रांखें लाल होहि पुनि जाकी। कहँ लग भेट कहों मैं ताकी॥ ॥ छंद ॥

प्रचलं खानी भेद धर्मान छनक बुद्धि होय हो।। छन माहिं करके मेट डारे कहीं तुम सों सोय हो।। मिले सतगुरु सत्य जा कहें खान बुद्धि सब मेंटही।। गुरु चरन लीन अधीन होंचै लोक हंसा पैठही ॥ ३३ ॥ ॥ पिंडज ॥

सोरडा-सुनहु हो धमदास, पिडज लब्दन गुणहि जो॥

सो कहों तुम्हरे पास, चौथिखानि की युक्ति ही ॥ ३२॥
॥ चौपाई॥
पिंडन खानिक लेख सुनाऊँ। गुन श्रोगुन को भेद वताऊँ॥
वैरागी उनम्रनि मित धारी। करे धर्म पुनि वेद विचारी॥
तीरय श्रो पुनि योग समाधा। गुरु के चरन चित्त भल वांधा॥ वेद पुरान कथे बहु ज्ञाना। सभा वैठि वाते भल ठाना॥
राज योग कामिनि सुख माने। मन संका कवहूँ निहं स्त्राने॥
घन संपति सुख बहुत सुहायी। सहज सुपेद पलंग विद्यायी॥
उत्तम भोजन बहुत सुहार्य। लोंग सुपारी वीरा खायी॥
खरवे दाम पुन्य महँ सोई। हिरदे सुविताकर पुनि होई॥
चित्रु तेज जाकर पुनि जानी। पराक्रम देही वल ठानी॥
देखो स्वर्ग सदा तेहि हाया। देख मतीमा नावे माथा॥
॥ छंद॥

वहुत लीन श्रयीन धंमिन ताहि जिव कहँ जानि हो।। सतगुरु चरन निसिदिन गहे सत सद्य निस्चय मानि हो॥
एक एक विलोय धर्मिन कहाो सत में तोहि सों॥
चार खानी लझ भाषाउँ सुनो आगे मोहि सों॥ ३४॥
॥ मनुष्य॥

सोरठा-छूटे नर की देह, जन्म धरे फिर आय के॥ 

रे स्वामी इक संसय आई। सो पुनि मोहिं कहो समभाई॥ चौरासी योनिन भरमावे। देव मनुस की देही पावे॥ याविधि मोसन कहो बुभायी। अब कैसे यह संधि लालायी॥

सो चरित्र गुरु मोहिं लालाऊ। धर्मदास गहि टेक पार्छ॥ मानुस जन्म धरे पुनि आयो। लाउन तासु कहो सम्रुभायी॥ ॥ कबीर बचन॥

धर्मद्रास तुम भिल विश्व जानो । होय चिरत्र सो भित बलानो ॥ आह प्रजन जो नर्भर जाई । जन्म घरे मानुस को प्राई ॥ जो पुनि मुरख ना पितपायो । दीपक बाती देख जरायी ॥ बहु निश्व तेल भरे पुनि ताही । लागत वापु तत्रै वुक्त नाही ॥ प्राप्ति लाय केशाहि लिसाने । यहि विश्व जीन्नहिं देह परानै ॥ सको लज्जन सुनहु सुनाना । तुनसों गोय न राखुं ज्ञाना ॥ स्रा होवे नर के मॉहीं । भय हर ताके निकट न जाहीं ॥ माया मोह ममता निहं ज्यापे । दुस्तन ताहि देख हर कापे ॥ सत्य सन्द प्रतीत , कर माने । निंश रूप न कन्नहीं जाने ॥ सत्युरु चरन सदाचित राखे । प्रेम प्रीति सो दीनन भाखे ॥ जो मानुस श्रस लज्जन होई । धर्मदास लिख राखो सोई ॥ जो मानुस श्रस लज्जन होई । धर्मदास लिख राखो सोई ॥

जन्म जन्म को मैल छूटे पुरुष सब्द जो पार्वई।।
नाम भाव सुमिरन गहे सो जीव लोक सिधावही॥
गुरु सद्ध निस्वय दृढ़ गहे सो जीव अभिय अमोल हो॥
सतनाम वलनिज घरचते मिलि इंसकरे कलोल हो॥३५॥
सोरठा—सत्य नाम परताप, काल न रोके जीव कहँ॥
देखि वंस को छाप, काल रहे सिर नाय के॥३५॥
॥ धर्मदास वचन। चौपाई॥

चार खानि के वूभेड भाऊ। जो वूभों सो मोहि वताऊ॥ चौरासी योनिन की धारा। किहि कारन यह कीन्ह पसारा॥ नर कारन यह सृष्टि वनाई। के कोइ ख्रौर जीव भ्रगताई॥ हे साहिव जिनि मोहि दराख्रो। कीजे कृपा विलंब जिनि लाख्रो॥ ॥ सतगुरु वचन॥

धर्मिन नर देही सुखदायी। नर देही गुरु ज्ञान समायी।। सो तनु पाय श्राप जह जावे। सतगुरु भक्ति विना दुख पावे।। नर तनु काज कीन्द्र चौरासी। शद्भ गहे मूद्ध मित नासी॥ चौरासी की चाल न छाँदे। सत्य नाम सो नेद्द्र न मादे॥ ले ढारे चौरासी माद्दी। ताद्भ ते निव चेतन नाहीं॥ वहुत भाँति ते कहि समुभावा। जीवन विपति जान गुहरावा॥
तह तनु पाय गहे सतनामा। नाम प्रताप लहे निज धामा॥ ॥ छद् ॥

ग्रादि नाम विदेह ग्रास्थिर परिख जो जियरा गहे॥ पाय वीरा वंस को सुमिरन गुरु कृपा मारग लहे॥ तजि काग चाल मराल पथ गहि नीर छीर निवारि के॥ ज्ञान दृष्टि अदृष्टि देखे छर अछर सु विचारि के ॥३६॥ सोरठा—निह अछर है सार अछर ते लखि पावई॥ धूम नि करो विचार, निह अछर निह तत्व है॥ धर्मदास बचन। चौपाई॥

धमदास कहे सुभ दिन मोरा। हे मग्र दर्सन पायछ तोरा॥ मुहि किंकर पर टाया कीजे। दास जानि मुहिं यह दर दीजे॥ निस दिन रहीं चरन लोलीना। पल इक चित्त न होवे भीना॥ तुत्र पद पंकत रुचिर सुहावन। पद पराग वहु पतितन पावन॥
कुपा सिंधु करुनामय स्त्रामी। द्या कीन्ह मोहि अंतर्यामी॥
हे साहित्र में तव विलहारी। आगल कथा कही निरवारी॥ चारखानि रचि पुनि कस कीन्हा। सो सब मोहि बताबो चीन्हा॥ सद्गुरु वचन

सद्गुरु बचन

सुनु, धर्मिन यह है यम वाजी। जेहि निहं चीन्हें पंडित काजी।।
जो यम ताहि गोसइयाँ भाखे। तजे सुधा नर विख कहँ चाखे॥
चारिहु मिलि यह रचना कीन्हा। कचा रंग सु जीविह टीन्हा॥
पाँच तत्व तीनों गुन जानो। चौदह यम तेहि सँग पिट्टचानो॥
यहि विशि कीन्ही नरकों काया। मार खाय बहुरि उपनाया॥
श्रोंकार है वेद को मूला। श्रोंकार में सब जग भूला॥
श्रोंकार है वेद को मूला। श्रोंकार में सब जग भूला॥
हे श्रोंकार निरंजन जानो। पुस्स नाम सो गुप्त श्रमानो॥
सहस श्रांकार विद्वा जाया। मा विस्तार काल की द्याया॥
सहस श्रांकार विद्वा जाया। मा विस्तार काल की द्याया॥
सहस श्रांकार विद्वा जाया। तीन् पुनि कथे बहुत विस्तारा॥
बसातं निव उपजे वारा। तिनु पुनि कथे बहुत विस्तारा॥
समृति सास्त्र पुरान बखाना। तामें सकल जीव उरमाना॥
जीवन को त्रहा भरमाने। सत्य पुरुत को मर्घ न जाने॥
वेद मते सब जित्र भरमाने। सत्य पुरुत को मर्घ न जाने॥ वेद मते सब िव भरमाने। सत्य पुरुस को मर्म न जाने॥
निरंकार कस कीन्ह तमासा। सो चरित्र वृक्षो धर्मदासा॥
॥ छन्द॥

श्रमुर हैं जीवन सतावें देव त्राप्ति मुनि कारकं॥ पुनि धरि श्रोतार रछत श्रमुर करें संहारकं॥

जीव को दिखलाय लीला श्रापनी महिमाघनी॥
यहि जान जीवन वॉबि श्रासा यही है रछक धनी॥
सोरठा—रछक कला दिखाय, श्रंत काल भञ्जन करै॥
पीछे जिव पछताय जबहि काल के मुख परे॥३७॥

### यम का फन्दा रच कर नीवों को वन्धन श्रौर कष्ट में डालना

॥ चौपाई ॥

ब्रह्मा थापा। श्रकरम कर्म पुन्य श्रौ पापा। घ्राइसठ तीर्थ रासि नखत सत्ताइस। सात वार पंद्रह तिथि बाइस॥ वारह चारों युग तव वान्धे तानी। घड़ी दंड स्त्रासा मनुमानी॥ कार्तिक माघ पुत्र कहि दीन्हा। यम वानी कोइ विरखे चीन्हा।। धामकी वॉधि महातम। तजे न भर्म न चीन्हें आतम।। पाप पुन्य महँ सबै फँदावा। यहि विधि जीव सबै उरभावा।। सन्द वितु वॉचै नाहीं। सार सन्द विन यम मुख जाहीं॥ त्रास जानि जिन पुन्य कमाने। किचिंत फल तेहि छुत्रा न जाने॥ जव लग पुरुस डोर नहिं गहुई। तव लग योनिन फिर फिर लहुई॥ श्रमित कला जम जीवन गावे। पुरुस भेद जीव नहिं पावे।। लाभ लोभ निव लागे घायो। श्रासा वंध काल वर खायी॥ वानी कोइ चीन्हंन पावे। श्रासा दे यम जीव नचावे॥ सतयुग को व्यवहारा। जीवहि यम छै करे अहारा॥ जीव यम नित प्रति खाई। महा अपरवत्त काल कसाई॥ लब सिला निसदिन तहँ जरई। तापर लै जीवन तप्त जीव हिजारे कष्ट दिखावे। तव फिर लै चौरासी नावे॥ ता पीछे योनिन भरमावे । यहि विधि नाना कष्ट दिखावे ॥ बहुविधि जीवन कीन्ह पुकारा । काल देत है कष्ट अपारा ॥ कर कच्ट सही निहं जाई। हे गुरु ज्ञानी होहु सहाई॥

तप्तसित्ता को कस्ट पाकर जीवों का गुहार करना श्रौर कवीर साहव का उन्हें छुड़ाना।

॥ छन्द् ॥

जन देख जीवन को विकल श्रित दया पुरुस जनाइया॥
टयानिधि सत पुरुस साहिव तवै मोहि बुलाइया॥
कहे मुहिं समभाय वहु विधि जीव जाय चितावहू॥
तुन दसते हो जीन सीतल जाय तपन बुभावहू॥ २८॥

सोरठा—त्राज्ञा लीन्ही मान, पुरुस सिखावन सीस धर॥ ततज्ञन कीन्ह पयान, सीस नाय सतपुरुस कहेँ ॥ ३८॥ ॥ चौपाई॥

श्राये जहँ यम जीव सतावे। काल निरंजन जीव नचावे।। चट पटक्कर जीव तहँ भाई। ठाड़े भये तहां पुनि जाई।। मोहि देख निव कीन्ह पुकारा। हे साहिव मुहि लेहु उवारा॥ तत्र हम सत्य सन्द्र गुहरात्रा। पुरुष सन्द्र ते जीव छुड़ावा॥ सकल जीव तव अस्तुति लाये। धन्य पुरुस भलि तपन युभाये।। यम ते छोर लेव तुम रत्रामी। दया करो प्रशु अन्तर्यामी।। तव में कही जीव समुभायो। जोर करो तो वचन नसायी॥ जब तुम जाय घरो जग देहा। तब तुम करिही सब्द सनेहा॥ पुरुस नाम सुमिरन सहिदाना। त्रीरा सार कहाँ परवाना।। देह धरो सत सन्द समाई। तत्र हम सत्य लोक ले जाई।। नहँ आसा तहँ वासा होई। मन वच कर्म सुमिर जो कोई॥ देह धरे कीन्हेड जिमि छासा। अन्त ज्ञाय लीन्हेड तहँ वासा॥ जब तुम देह धरो जग जायो। विसरो पुरुस काल घर खायी॥ जीव सुन पुरुस पुराना।देह धरी विसरों नहिं ज्ञाना।। पुरुस जान सुमरेंड यगराई। वेद पुरान कहे समुभाई॥ पुरान कहें मित येहा। निराकार ते की जे नेहा॥ नर मुनि तेतीस करोरी। बाँधे सबै निरंजन डोरी॥ ₹ मते कीन्ह में त्रासा। त्रव मोंहिं चीन्ह परे यम फांसा॥ नो जीव यह इल यम केरा। यह यम फन्दा कीन्ह घनेरा॥

॥ छन्द ॥
काल कला अनेक कीन्हों जीव कारन ठाट हो ॥
वेद सास्त्र पुरान स्मृति अत रोके वाट हो ॥
आप तन धरि मगट हें के सिकत आप कीन्हें ॥
नाना गुन पन कर्म कीन्हें जीव वंचन टीन्टें आ । ३९॥

मोरठा—काल कराल मचर्ड, जीव परे वस काल के ।। जन्म जन्म भवटराड, सत्य नाम चीन्हे विना ॥३९॥ ॥ चीपाडं॥

दनइक जीवन कहँ सुख द्यऊ। जीव प्रवोप पुरुष, पहँ गयऊ॥ ॥ धमदान वचन॥ धर्मदास प्रस विनती लायी। हानी मोहि कहै। समभायी॥

तुम तो गये एडस इरवासा। किहि विधि आये यहि संसासा।

जो कछु पुरुस सब्दम्रुख भाखो । सो साहिव मोहिं गोय नराखी ॥ कौन सब्द ते जीव ख्वारा । भो साहिव सव कहो विचारा ॥ ॥ सतगुरु बचन ॥

पुरुस मोहिं जैसी फुरमायी। सो सब तुम सों संघि लखायी।।

फहउ मोहि बहुविधि समुभायी। जीविह श्रानो सब्द चितायी।।

गुप्त वस्तु प्रभु मो कहँ दीन्हा। नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा।।

दीन्ह पान परवाना हाथा। संधि छाप मोहि सोंप्यो नाया।।

विचु रसना ते सो धुनि होई। गुरूगम ते लखि पावे कोई।।

पंथ अभीय मुक्ति का मूला। जातें मिटे गर्भ अस्थूला।।

यहि विधिनाम गहे जो हसा। तारों तासु इकोतर वंसा।।

नाम होरिगिहि लोकिह जायी। धर्म राय तिहि देखि हरायी।।

इानी करो सिष्य जेहि जाई। तिनका तोरो जल अँचवाई।।

जिहि विधि दीन्ह तुमहि मैं पाना। तेहि विधिदेहु सिष्य सहिदाना।।

॥ गुरुमहिमा।।

गुरुप्रुख सन्द सदा उर राखे। निसि दिन नाम सुधारस चाखे।।
पिया नेह निमि कामि।ने लागे। तिमि गुरु रूप सिष्य अनुरागे।।
पलक पलक निरख गुरु कान्ती। सिष्य चकोर गुरु सिस सान्ती।।
पतित्रता निमि पितत्रता ठाने। द्वितिय पुरुस सपने निहं जाने।।
पतित्रता दोउ कुलिहें उनागर। यह गुन गहे सत मित आगर।।
उर्यो पितत्रता पिया मन लावे। गुरु आज्ञा अस सिस्य जुगावे।।
गुरु ते अधिक और कोड नाहों। वर्मनास परखहु हिय माहीं।।
गुरु द्याल अस है सुखदाई। देहिं मुक्ति को पय लखाई।।
गुरु ते अधिक कोई निह दुना। भर्म तजो कर सुतगुरु पूना।।
तीर्य धाम देवल अरु देवा। सीस अपिते लावें सेवा।।
तीं निहं वचन कहें हितकारी। भूले भरमें यह संसारी।।

॥ इन्द ॥

गुरु भक्ति श्रय्ल श्रमान धर्मनि यहि सरस दृजा नही।। जपयोग तप त्रत टान पुजा तृन सदृश यह जग कही।। सतगुरु टया जियि संत पर तिहि हृदय इही विधि श्रवाई।। ममितरा परखे हरसि के हिय तिमिर मोह नस्तवई॥ ४०॥ सोरठा—टीपक सतगुरु ज्ञान, निरखहि संत श्रंजोर तेहि॥ पात्रे मुक्ति श्रमान, सत्य गुरु जेहि द्या करे॥ ॥ चौपाई ॥

भय गर्भयोगेस्वर । सो निज राम नहिं भाखेड दूसर ॥ तप के तेज गये हरि धामा। गुरु विन नाहिं लहे विश्रामा॥ विस्णु कहे ऋसि कहँवा आये। गुरु विहीन तप तेन भुलाये॥ नर मोहिन भावे। फिर २ योनी संकट आवे॥ गुरु विहीन गुरुकरहु सयाना। तत्र पहो इहवाँ विश्रामा॥ .पलटि सुकरेव मुनि वेगि सिघाये। गुरु विहीन तहँ रहन न पाये॥ कोन्ह गुरु जानी। इरिस मिलै तव सारंग पानी॥ जनक विदेह सुत वड़ जानो। यह सब कथा जगत में जानी।। नारद वसा ऋसिमुनि वर जेते। निन गुरु कीन्ह उतर से तेते॥ श्रीर ' देव दिखनावे ॥ वतावे । सार श्रमार परख जो नो पंथ सत्य वतावे। त्रौर गुरु कोई काम न त्रावे॥ सोई गुरु कहे संदेसा। जन्म जन्म का मिटे **अंदेसा** ॥ पुरुस का सत्य की श्रासा नाहीं। वैठे श्रक्षय बृद्ध की छाहीं। प्न्य पाप पासा । सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा ॥ होवे जिमि मृंगी मत ॥ छंद ॥

> जो रहित घर वतलावई सो गुरु सांचा मानिये। तीन तिज मिज आव चाये तासु वचन प्रमानिये।। पाँच तीन अधीन काया न्यार सद्ध विदेह है।। देह मोहिं विदेह द्रसे गुरु मता निज एह है।।४१॥ सोरठा--असगुरु कर वयान, वहुरि न जग देही धरे।।

॥ क्वोर साहिव का प्राकटथ ॥ ॥ धमंदास वचन । चौपाई ॥

है प्रभु मोहि कुतारथ कीन्हा। पूरन भाग्य दर्सन मुहि दीन्हा।।
तव गुन मोसन वरिन न जाई। मोहि अचेतिह जीन्ह जगाई।।
सुत्रा वचन तुव मोहि विथ लागे। मुननिह वचन मोह मह भागे॥
अव वह कथा कहो समकायी। जिहि विधि जग में आर्था।।

॥ सत्ययुग की कथा ॥ ॥ सतगुरु वचन ॥

धर्मदास जो पृद्धयों मोहीं। युगयुग कया कहीं में नोहीं।। मर्यम चत्तेड जीव के काज्। पुरुष मताप नाव पर छाज्॥ सतयुग सतकृत मम नाऊँ। आज्ञा पुरुस जीववर आऊँ॥
करि मनाम तवहीं पग धारा। पहुँचे आय धर्म दरवारा॥
मो कहँ देखि धर्मिंढग आवा। महाक्रोध वोला आतुरावा॥
योगजीत इहंवा कस आवो। सो तुम हम सो वचन सुनावो॥
कै तुम हम को मारन आये। पुरुस वचन सो मोहि सुनाये॥
॥ योग जीत बचन॥

तोसों कहों सुनो धर्म राई। जीव काज संसार सिधाई॥
तुम तो कस्ट जीव कहँ दीन्हा। तबहि पुरुस मोहि श्राज्ञा कीन्हा॥
जीव चिताय लोक ले श्राऊ। काल कस्ट तें जीव वचाऊ॥
ताते मैं संसारिह जाऊं। दे परवाना लोक पठाऊं॥
॥ धर्मराय वचन॥

यह सुनि काल भयद्भर भयऊ। हमकहं त्रास दिखावन लयऊ।
सत्तर युग हम सेवा कीन्ही। राज वहाई पुरुस मुहिं दीन्ही।।
फिर चौंसठ युग सेवा ठयऊ। अस्ट खंड पुरुष मुहिं दयऊ॥
तव तुम मारि निकारे मोही। योग जात नहिं छांड़ों तोही॥
अब हम जान भली विधि पावा। मार्गे तोहीं लोऊं अब दावा॥
॥ योगजीत वचन॥

तव हम कहा सुनो धर्मराया। हम तुम्हरे दर नाहिं दराया ॥ हम कहँ तेन पुरुस वल श्राहीं। श्ररे काल तुव दर मोहि नाहीं ॥ पुरुस पताप सुमिरि तिहिदारा। सब्द श्रंग ले कालहि मारा ॥ ततञ्जन दृष्टि ताहि पर हेरा। स्थाम ललाट भयो तिहि वेरा ॥ पख घात जस होय पखेरू। ऐसे काल मोहि पहँ हेरू ॥ करे क्रोध कञ्च नाहिं वसाई। तव पुनि परेड चरन तर श्राई ॥ करे क्रोध कञ्च नाहिं वसाई। तव पुनि परेड चरन तर श्राई ॥

#### ॥ छद ॥

कह निरंजन सुनो ज्ञानी करो विनती ते। हि सों।।
जान वधु विरोध कीन्हों घाट भयी श्रव मोहिं सों।।
पुरुस सम श्रव तोहिं 'जानो नाहि' दूजी भावना।।
तुम वढ़े सर्वज्ञ साहिव क्षमा छत्र तनावना।। ४२॥
सोरठा—तुमहुँ करो वखसीस, पुरुस दीन्ह जस राजग्रहि॥
सोइस महँ तुम ईस, ज्ञानी पुरुस सु एक सम।। ४२॥

### ॥ ज्ञानी वचन । चौपाई ॥

कहँ ज्ञानी सुनु राय निरंजन। तुम तो भये वंस में श्रंजन॥ जीवन कहँ में श्रानव जाई। सत्य सःद सत नाम दृढ़ाई॥ पुरुस श्राज्ञाते हम चिल श्राये। भौसागर ते जीव मुक्ताये॥ पुरुस श्रावाज टारु यहि वारा। बनमहँ तो कहँ देउँ निकारा॥ ॥ धर्मराय वचन॥

पर्मराय अस विनती ठानी। मैं सेवक द्वितिया नहिं जानी।।

ज्ञानी विनती एक हमारा। सो न करहु जिहि मोर विगारा॥

पुरुष्त दीन्ह जस मो कहँ राजू। तुमहूँ देहु तो होवे काजू॥

अव हम वचन तुम्हारा मानी। लीजो हंसा हम सो ज्ञानी॥

विनती एक करों तुहि ताता। दृढ़ कर मानो हमरी वाता॥

कहा तुम्हारे जीव निहं मानही। हमरी दिस है वाद वखानही॥

मैं दृढ़ फन्दा रची वनाई। जा में जीव रहें उरभाई॥

तिनहू वहु वाजी रचि राखा। हमरी होरि ज्ञान मुखि भाखा॥

केवल देव पखान पुजाई। तीरथ अत जप तप मन लाई॥

पूजा विश्व वाल देव अराधी। यह मित जीवन राख्यो वाँधी॥

यज्ञ होम अरु नेम अवारा। और अनेक फन्द में हारा॥

जो ज्ञानी जैहों संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा॥

शाना जहा ससारा जिल न मान कहा तुन्हारा ॥ ज्ञानी वचन ॥ ज्ञानी कहे सुनो अन्याई। काटों फन्द जीव ले जाई॥ जेतिक फन्द तुम रचे विचारी। सत्य सब्द ते समें विडारी॥ जौन जीव हम सब्द हड़ावे। फन्ड तुम्हार सकल मुक्तावे॥ चौका करि परवाना पाई। पुरुस नाम तिहि देऊँ चिन्हाई॥ ताके निकट काल नहिं आवे। संधि देख ताकहं सिर नावे॥ ॥ धर्मराय वचन ॥

सतयुग त्रंता द्वापर माहीं। तीनहु युग जिन धोरे जाहीं।। चौथा युग जन किलयुग श्रावे। तन तुन सरन जीन नहु जाहे।। ऐसा नचन हार मुहिं दीजें। तन संसार गनन तुम कीजें।। असे का परपंच पसारा। तीनों युग जीनन दुसन हारा।। निनती तोरि , लीन्ह में जानी। मोकहँ दमें काल अभिमानी।। जस निनती त मो सन कीन्ही। सो अन नकसि तोहि कहँ दीन्ही।। चौथा युग जन किलयुग आया। तन हम आपन छंस पढाया।।

#### ॥ छन्द् ॥

सुरित आठों बन्स सुकृत पगिट है जग जासके ।।
तो पीछे पुनि सुरत नौतम जाय ग्रह धर्मदास के ॥
श्रस व्यालिस पुरुस के वे जीव कारन आवई ।।
कित पंथ पकट पसारि के वह जीव लोक पठावई ॥
सोरठा-सत्य सब्द दे हाथ, जिहि:परवाना देईहैं ॥
सदा ताहि हम साथ, सो जिब यम नहिं पाय हैं ॥

#### ॥ धर्मराय बचन । चौपाई ॥

हे साहिब तुम पंथ चलाऊ । जीव उबार लोक लै जाऊ॥ वंस छाप देखों जेहि हाथा। ताहि इस इम नाउव माथा ॥ पुरुस श्रवाज खीन्ह मैं मानी। विनती एक करी तुहि ज्ञानी॥ एक तुम आप चलाऊ। जीवन लै सत 'लोक पठाऊ॥ पंच पंथ करो मैं साजा। नाम तुम्हार लै करों अवाजा॥ द्वादस यम संसार पठेहों।नाम तुम्हार पंथ चलैहों॥ द्वादस अन्या इक दूत हमारा। सुकृत ग्रह लैहै अवतारा॥ मृत् दृत मम प्रगटे जायी। पीछे अंस तुम्हारा श्रायी ॥ प्रथम यहि विधि जीवन को भरमाऊँ। पुरुस नाम जीवन समभाऊँ ॥ द्वादस पंथ जीव जो ऐहैं। सो इपरे मुख छान समें हैं।। करों वनाई। कीजे कुपा देउ वगसाई ॥ एतिक विनती दयावंत तुम साहिव दाता। एतिक कृपा करों हो ताता ।। पुरुस साप मोकहँ अस दीन्हा। लब्द जीव नित प्रासन कीन्हा॥ जो जित्र सकत लोक तुम श्रावे। कैसे छुघा लो मोरि बुनावे॥ कित्तयुग प्रथम चरन जन श्रायी। तन हम नौद्ध सरीर ननायी॥ राजा इन्द्र देवन पहँ जायव। जगन्नाथ मैं नाम धरायव ॥ मराडप पोर वनैहैं। सागर नीर खसावत जै हैं ॥ राजा पुत्र हमार विस्तु तहँ आही। सागर ओइल सात तेहि पाही॥ हमार । वस्तु तह आहा। सागर आइल सात ताह पाहा।।
मंडप वचन न पाई। उमँगे सागर लेड डुवाई।।
एक माता निर्मोक्त। प्रथमें सागर तीर सिथाक्त।।
कहँ सागर नाघि न जाई। तबही उद्धि रहे ग्रुरफाई।।
विधि मो कहँ यापिहु जाही। पीछे आपन अंस पठायी।।
सागर तुम पंथ चलाओ। पुरुस नाम ते जीव वचाओ।। ताते ज्ञानी तुम यहि भन

सन्धि छाप मोहि देहु वतायी। पुरुस नाम मोहि देहु समुक्तायी।। विना सन्धि जो उतरे घाटा। सो इंसा नहिं पावे वाटा।। ।। ज्ञानी वचन।।

॥ इन्द्र ॥

धर्म जस तुम माँगहू सो चरित हम भल चीन्हिया।।
पंथ द्वाद्स तुम कहेऊँ सो अभी घोर विस टीन्हिया।।
जो मेटि डारों तोहि को अव पलटि कला दिखावऊँ॥
लो जीव वंद छुड़ायो यम सों अमर लोक सिधावऊँ॥ ४४॥
सोरठा—पुरुस वचन अस नाहिं, यहें सोच चिन्न कीन्हऊ॥
लो पहुँचाऊँ ताहि, सत्य सन्द दृढ जो गहे॥ ४४॥
॥ चौपाई॥

द्वादस पंथ कहेड श्रन्याई। सो हम तोहि दीन्ह वगसाई।।
पहिले प्रगटे द्त तुम्हारा। पीछे लेहि श्रंस श्रोतारा।।
उद्धि तीर कहँ मैं चिल श्रायव। जगन्नाथ को माड़ मड़ायव॥
ता पीछे हम पंथ चलायव। जीवन कहँ सतलोक पठायव॥
॥ धर्मराय वचन॥

संधि छाप मोहि दीजे ज्ञानो। जस देहों ह'सहि सहिदानी॥ जो जीव मो कहँ संध वतावे। ताके निकट काल नहिं छावे॥ नाम निसानी मो कहँ दीजे। हे साहिव यह दाया कीजे॥ ॥ ज्ञानो वचन॥

जो तोहिं देहुँ संधि लखायी। जीवन काज होइहो दुखदायी॥
तुम परपंच जान हम पावा। काल चले निहं तुम्हरों दावा॥
धर्मराय तोहि परगट भाखा। गुप्त श्रंक बीरा हम राखा॥
जो कोइ लैहै नाम हमारा। ताहि छोड़ि तुम होहु नियारा॥
जो तुम हंसहि रोको जाई। तो तुम काल रहन निहं पाई॥
॥ धर्मराय वचन॥

कह धर्म जाद्यो संसारा। श्रानहु जीव नाम श्राधारा॥ जो हंसा तुम्हरो गुन गायी। ताहि निकट तो हम निहं जायी॥ जो कोइ जैहें सरन तुम्हारा। हम सिर पग दे होने पाग॥ हम तो तुम सन कीन्ह हिटाई। पिता जान किन्ही लिरिकाई॥ कोटिन श्रोगुन वालक करई। पिता एक हिरदय निहं धरई॥ जो पितु वालक देइ निकारी। तब को रहा करे स्मारी॥ धर्मराय उठ सीस नवायो। नव हानो संसार

॥ ज्ञानी बचन ॥

जव हम देखा धर्म सकाना। तत्र तहवाँ ते कीन्ह पयाना।। कवीर सुनु धर्मीन नागर। तब मैं चित श्रायर्ड भौसागर॥ **ष्ट्राया चतुरानन के पासा।** तार्सो कीन्ह स**ब्द** परकासा ॥ चित दें सुनवे लीन्हा। पूछेयो बहुत पुरुस का चीन्हा॥ तनहि निरंजन कीन्ह उपाई। जेष्ठ पुत्र ब्रह्मा मोरजाई॥ मन घंट विराजे । ब्रह्मा बुद्धी फेरि उपराजै॥ निरंकार निर्गुन श्रविनासी । ज्योति स्वरूप सुन्य के वासी ॥ ताहि पुरुस कहँ वेद वस्ताने। त्राज्ञा वेद ताहि इम जाने।। जव देखा तेहि काल दृढ़ायो। तहँ ते उठे बिस्तु पहुँ विस्तुहिं कह्यो पुरुस उपदेसा। काल विस नहिं गहे श्रायो ॥ संदेसा ॥ कहे विस्तु मो सम को आही।चार पदारथ इमरे पाही॥ काम मोछ धर्मारथ माही। चाहे जीन देहु मैं ताही। सुनहुसो विस्तु मोछ कस तोही । मोछ श्रद्धर परले तर होही ।। तुम नाहीं थिर थिर कस करहू। मिथ्या साखि कवन गुन भरहू।। रहे सक्कच सुन निर्भय वानो । निजहिय विस्तु छापडर मानी ॥ तव पुनि नाग लोक चिल गयऊ । तासे कछु कछु कहिवे लयऊ ॥ पुरुस भेद कोड जानत नाहीं। लागे सभे काल की छाहीं।। राखनिहार त्रीर चिन्हों भाई।यम सो को तुहिं लेत छुड़ाई॥ ब्रह्मा विस्तु रुद्र जिहि ध्यार्वे । वेद जासु गुन निास दिन गार्वे ।। सोइ पुरुष में।हि राखन हारा। सोइ तुमिह ले किर हैं गारा॥ राखनिहार श्रीर कोड श्राही। करु विश्वास मिलाऊँ ताही॥ सेस खानि विस तेज सुभाऊ। वचन प्रतीत हृदय निहं श्राऊ॥ सुनहु सुल्लञ्जन धर्मनिनागर। तव मैं श्रायउ या भवसागर॥ त्र्यागे तव मृत मंडल माहीं। पुरुस जीव कोउ देख्या नाहीं।। का कहँ कहिये पुरुस उपदेसा। सो तो श्रिधिको यम का भेसा।। जो घाती ताको विश्वासा l जो रद्यक तेहि वोल उदासा ll जाहि जपे सोइ किंव घर खाई। तव मम सब्द चेत चिन ऋाई॥ जीव मोह वस चीन्हें नाहीं। तव त्रास भाव उपजी हिय माहीं॥ ।। छन्द ॥

> मोट डारो काल साखा पगट काल दिखावऊँ॥ लेडँ जीवन छोरि यम सो श्रमर लोक पठावऊँ॥

श्रिति अधीन देखड नर नारी। तासीं हम श्रस वचन उचारी।। जो कोइ मनिहै सब्द हमारा। ताकहं कोइ ;न रोकन हारा॥ जो जिय माने मम उपदेसा। मेटों ताकर काल कलेसा॥ पुरुस नाम परवाना पावे। यमराजा तिहि निकट न आवे॥ आनहु साज आरती केरा। काल कस्ट मेटों जिय केरा॥ कह खेमसरि प्रभु कहो विलोई। कवन वस्तु ले आरति होई॥ ॥ छन्द् ॥

भाव आरति खेपसरि सुन तोहि कहुं समुभाय के॥ मिस्ठान पान कपूर केरा अस्ट मेवा लाय के।। पाँच वामन स्वेत वस्तर कद्ति पत्र श्रछेद्ना।। नारियर अरु:पुहुप स्वेतिह स्वेत चौका चंदना ॥ ४७॥ सोरठा-यह त्रारित अनुपान, त्रानु खेपसरि सान सव।। पुंगी फल सरमान, सब्द श्रंग चौका करे।।४७॥ ॥ चौपाई ॥

श्रीर वस्तु श्रानहु सुठि पावन। गो श्रुत उत्तम स्वेत सुहावन।। स्वेमसिर सुनेउ सिखावन श्राना। ततछन सव विस्तार सो श्राना।। सेत चंदेचा दीन्हों तानी। श्रारित करी युक्ति विधि ठानी।। हम चौका पर वैठक लयऊ। भजन श्रखंड सन्द धुन भयऊ।। सत्य समय है चौका साजा। ज्योति प्रकास श्रखंड विराजा।। सन्द श्रंग चौका श्रानुमाना। मोरत निरयर काल वराना।। पांच सन्द कहि तब दल फेरा। पुरुस नाम लीन्हों तिहि वेरा।। जब भयो निरयर सिला संयोगा। कत्ल सीस पुनि चम्पै रोगा॥ नरियर मोरत वास उड़ाई। सत्य पुरुस कह जानि जनाई॥ द्धन एक वैठे पुरुस तहँ माई। सकल सभा उठि आरति लाई॥ तव पुनि श्रारत दीन्ह मंड़ाई। तिनका तौर जल श्रंचवाई।। भयम खेमसरि लीन्हों पाना। ताके पीछे सव जीव जाना।। दीन्हें सद्ध भंग समुभाई। जोननाम ते इंस वचाई॥ रहिन गहिन सब दीन हहाई। सुमिरत नाम हंस घर जाई॥ ॥ सन्द ॥

रंस दावक कोन सानुष मये असुक सागर करी।। सत पुरस कान सरोग ेंके शंकप भरी॥

#### ॥ चौपाई॥

खेमसरि पुरुस पुराना। कहँवा ते तुम कीन्ह पयाना।। तासीं कहें सब्द उपदेसा। पुरुस भाव श्ररुयम को भेसा।। सुना खेपसरि उपना भाऊ। जव चीन्हा सवयम को दाऊ।। पै धोखा इक ताहि रहायी।देखे लोक तब मन पतियायी॥ राखेड देह इंस लै धावा। पल इक माहि लोक पहुँचावा।। दिखाय इंस छै श्रायो। देह पाय खेमसरि पछतायो॥ हे साहव लै चलु वहिदेसा। यहाँ बहुत है काल कलेसा।। कहेउ सुनो यह बानी। जो मैं कहुँ लेहु सो मानी॥ जब लौ टीका पूर न भाई। तब लगे रहो नाम लौ लाई।। तुम तो देखो लोक इमारा। जीवन को उपदेसह सारा॥ एकहु जीव सरनागत आवे।सो जिव सत्य पुरुस को भावे॥ जैसे गऊ वाव मुख जायी।सो कपिलहि कोइ श्राय छुड़ायी।। नर को सवसुयस बखाने। गऊ छुड़ाय बात ते आने॥ किपला कहँ केहँरि त्रासा। ऐसे काल जीव कहँ ग्रासा।। एक जीव जो भक्ति दृढ़ावे।कोटिके गऊ पुन्य सो पावे।। खेमसरि पर चरन पर श्राई। हे साहिव मोहि लेहु बचाई ॥ दाया करहु प्रकासा। अत्र नहिं परों कालके फांसा ॥ खेमसरि यह यम को देसा। विना नाम नहिं मिटै अंदेसा।। मवान पुरुस की डोरी।लेहि जीव यम तिनका तोरी॥ पुरुस नाम वीरा जव पावै। फिरके भवसागर नहिँ आवै॥ कह खेमसरि परवाना दीजै। यम सो छोरि अपन करि जीजै॥ जीव हमर ग्रह आही। साहिव नाम पान देख ताही।। गृह अत्र धारिये पाऊँ । मुक्ति संदेस जीवन समभाऊँ ॥ मोरे तासु ग्रह भाव समागम। परक चरनतर नारि सुधा सम।। खेमसरि सव कहि समभाई। जन्म सुफल करूरे सव भाई॥ मुक्ति चाहो जो भाई। सतगुरु सब्द गहो सो भाई।। सो यही छुड़ावन हारा। निस्चय मानो कहा हमारा।। जीवन परतीत दढ़ावा। खेमसरी संग सव जीव आवा॥ यम सन जीवन परतीत श्राय गहे सन चरन इमारा। साहिव मोर करो निस्तारा।। जाते यम नहिं मोहि सताये। जन्म जन्म दुख दुसह् नसाये ॥ सत्य पुरुस की आयसु पाऊँ। कालहि मेट छोर जिब लाऊँ॥ जोर करों तो बचन नसायी। सहजिह जीवन लेऊँ चितायी॥ जो आसे जिब सेवें ताही। अनचीन्हे यम के मुखजाही॥ चहु दिस फिर आयेउँगढ़ लंका। माट विचित्र मिल्यों निःसंका॥ तिहि पुनि पूछेड मुक्ति संदेसा। तासों कहाो हान उपदेसा॥ सुना विचित्र तबिह प्रम भागा। अतिअवीन है चरनन लागा॥ कहे सरन मुहि दीजै स्त्रामी। तुम सत पुरुस आहु सुख धामी॥ कीजे मोहि कृतास्य आज्। मोरे निवकर कीजे काज्॥ कहोो ताहि आरित को लेखा। खेमसिरिरिह जस भासेड रेखा॥ अनेहु भाव सिहत सब साजा। आरित कीन्ह सब्द धुनिगाजा॥ वन तोर वीरा तिहि दीन्हा। ताके ग्रह में काहु न चीन्हा॥ सुमिरन ध्यान ताहि सों भाखा। पुरुस डोरि गोय नहिं राखा॥ सुमिरन ध्यान ताहि सों भाखा। पुरुस डोरि गोय नहिं राखा॥

विचित्र वनिता गयी नृष हिंग जाय रानी सो कही।।

इक योगि सुन्दर है महामुनि तासु महिमा को कही।।

स्वेत कला स्त्रपार उत्तम स्त्रीर निर्ह स्त्रस देखेऊँ॥

पनि हमारे सरन गिंह तिहि जन्म सुभ निज किर लेखेऊँ॥५०॥

सोरठा—सुनत मन्दोदिर जाय दरस लेन श्रक्कलानऊ॥

वृसली संग लिवाय, कनक रतन ले पगु धन्यो ॥५०॥

॥ चौपाई ॥

चरन टेकि के नायों सीसा। तय मुनीन्द्र पुनि दीन्ह असीसा॥
कहे मन्दोदिर धनि सुभ दिन मोरी। विनती करों दोइ कर जोरी॥
ऐसा तपसी कवहूँ न देखा। स्वेत अंग सब स्वेतिह मेखा॥
जिब कारज मम हो जिहि भाँती। सो मोहि कहो तजो कुल जाती॥
अब अति पिय मोहीं तुम लागे। तुम द्यालसकलाहु श्रम भागे॥
सुनहुँ वधू मिय रावन केरी। नाम मताप कटे यम बेरी॥
ज्ञान हिस्ट सीं परखहु भाई। खरों खोट तेहि दें चिन्हाई॥
पुरुम श्रमान अजर मनिसारा। सो तो तीन लोक ते न्यारा॥
तेहि साहिव कहँ सुमिरे कोई। आवागमन रहित सो होई॥
सुनतिह सन्द तासु भ्रम भागा। गहो। सन्द गुचिमन अनुरागा॥
हे साहिव मोहिं लीजें सरना। मेटहु मोर जन्म अरु मरना॥

वृक्षि क्रसत प्रसन्न वहु विधि सृत जीवन के धनी।। वंधु हर्सित देख सोभा सकत त्राति सुन्दर धनी॥ ४८॥ सोरठा-सोभा वरिन न जाय, धर्मिन हंसन कान्ति कर॥ रिव खोड़स सिस काय, एक हंस उजियार जौ॥४८॥ ॥ चौपाई॥

कछु दिन कीन्हों लोक निवासा। देखेउ आय वहुरि निज दासा॥ निसिदिन रहा गुप्त जगमाहीं। मोकहं कोइ जिब चीन्हत नाहीं॥ जो जीवन पर बोध्योजाई। तिन कहँ दीन्हों लोक पठाई॥ सत्यलोक हंसन सुख बासा। सदा वसन्त पुरुष्त के पासा॥

#### त्रेतायुग की कथा

सतयुग गयो त्रेत युग आवा। नाम मुनिन्द्र जीव समुभावा॥ जव आयेड जीवन उपदेसा। धर्मराय चित भयेड आँदेसा॥ इन भवसागर मोर उजारा। जिब ले आहि पुरुस द्रवारा॥ केतो अल वल करे उपाई। ज्ञानीहर तिहि नाहिं हराई॥ पुरुस प्रताप ज्ञानि कर पासा। ताते मोर न लागे फॉसा॥ इनते काल कल्क पावै नाहीं। नाम प्रताप हंस घर जाहीं॥ ॥ छन्द॥

सत्यनोम प्रताप धर्मनि हंस घर निज के चले ॥
जिमि देख के हरि त्रास गज हिय कंप कर धरनी रले ॥
पुरुस नाम प्रताप केहरि काल गज सम जानिये॥
नाम गहि सतलोक पहुँचे गिरा मम फुर मानिये॥ ४९॥
सोरठा-सतगुरु सन्द समाय, गुरु श्राज्ञा निरखत रहे॥
रहे नाम लोलाय, कम भूम मनमित तजे॥ ४९॥

ा चौपाई॥

त्रेतायुग जबही पगु धारा। मृत्यु लोक कीन्हों पैसारा॥
जीव अनेकन पूँछा जाई। यम से को तुहिं लेहि छुड़ाई॥
कहे भर्म वस जीव अजाना। हम कर्तार पुरुस करें ।ध्याना॥
विस्तु सदा हमरे रखवारा। यम ते मोहि छुड़ावन हारा॥
कोइ महेस को आस लगावे। कोइ चग्छी देवी कहँ गावें॥
कहा कहीं जिव भ्यो विगाना। तजेउ खसमकहजार विकाना॥

भर्म कोठरी सब ही ढारा। फदा दें सब जीवन मारा॥

सोरठा—सेवा करों सिवजाय, जिन मोहिं राज श्रव्हा दियो।। ताके टेकों पांय, पत्त दंडवत झन ताहि को ॥५१॥॥ चौपाई॥

सुन श्रस वचन मुनींद्र पुकारी। तुम हो रावन गर्व श्रहारी।।
भेद हमारा तुव निहं जाना। वचन एक तोहि कहो निसाना।।
रामचन्द्र मारें तुहि श्राई। मॉस तुम्हार स्वान निहँ खाई॥
रावन को कीन्हों श्रपमाना। श्रवय नगर पुनि कीन्ह पयाना॥
॥ मधुकर को कथा॥

॥ इन्द्र ॥

रावन को श्रपमान किर तब श्रवध नगरिं श्रायऊ॥
वित्र मधुकर मिलेड मारग दर्स तिन मम पायऊ॥
मिलेड मोकहँ चरन गिंह तब सीस नाय श्रथीनता॥
किर विनय बहुले गयो मंदिर कीन्ह बहु विधि दीनता॥
सोरठा—रंक वित्र शिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोसों कियो॥
सन्द ज्ञान सिहदान, सुधा सिरत विहँसत बदन॥
भरा।
चौपाई॥

देख्यों ताहि बहुत खब लीन्हा । तासों कहां ज्ञान को चीन्हा ॥
प्रस्त सँदेस कहेउ तिहि पासा । सुनत बचन जिय वभयो हुखासा ॥
जिमि अंकुर तपे विन वारी । पूर्न उदक जो मिले खरारी ॥
अम्बु मिलत अंकुर सुखमाना । तैसिह मधुकर सद्धि जाना ॥
पुरुस भाव सुनतिह हरसंता । यो कह लोक दिखावह संता ॥
चलहु तोहि ले लोक दिखावों । लोक दिखाय बहुरि ले आवों ॥
राख्यो देह हंस ले धाये । अमर लोक ले तिहि पहुँचाये ॥
सोभा लोक देख हरसाना । तब मधुकर को मन पितयाना ॥
पन्यो चरन मधुकर अञ्चलाई । हे साहित अब तुसा बुभाई ॥
अत्र मोहि लेइ चलो जग माहों । और जीव उपदेसो ताहीं ॥
अत्र मोहि लेइ चलो जग माहों । और जीव उपदेसो ताहीं ॥
इंसिह ले आये संसारा । पंठ देह जाग्यो द्विज वारा ॥
मधुकर घर खोइस जिव रहई । पुरुस संदेस सवन सों कहई ॥
गहहु चरन समस्य के जाई । श्वहे मुनींद्र लेहु मुक्ताई ॥
मधुकर बचन सवन मिलि माना । मुक्ति जान लीन्हों परवाना ॥
कह मधुकर विनती सुन लीजें । लोक निवास सवन कह दीजें ॥

दीन्हों ताहि पान परवाना। पुरुस डोर सोप्पों सहिदाना॥ गद गद भई पाय घर डोरी। मिलि रंकिह जिमि द्रव्य करोरी॥ हमारा । ता पीछे महत्तन पगधारा ॥ रानी टेकेड चरन तत्र में रावन पहँ चित श्रायो। द्वारपात सों वचन सुनायो॥ वासों एक बात समुमाई। राजा कहँ तुम आवितवोई ॥ तव पौरिया विनय यह लाई। महा पचन्द्र है रावन राई॥ सिवचल हृदय संक नहिं आने। काहू केर बचन नहिं माने॥ महा गर्वे श्ररु क्रोध श्रयारा।कहीं जाय मोहिं पल मैं मारा॥ मानहु वचन जाव यहि वारा। रोम वंक नहिं होय तुम्हारा॥ सत्य वचन तुम हमरो मानो। रावन जाय तुरत तुम आनो॥ ततछन गा प्रतिहार जनायी। द्वै कर जोरे ठाढ़ रहायी।। सिद्ध एक तो इम पहँ अर्ड। ते कह राजिह लाव बुलाई।। सुनु नृपक्रोध कीन्इ तेहि वारा। मैं मितहीन त्राहि प्रतिहारा॥ यह मित ज्ञान हरो किन तोरा। जोतें मोहि बुलावन दौरा॥ दर्स मोर सिवसुत निंह पावत। मो कहँ भिछुक कहा बुलावत॥ है प्रतिहार सुनहु मम वानी। सिद्ध रूप कही मोहि बखानी॥ वर्नहु कौन कौन तिहि भेसा। मो सन कहो हस्टि जस देखा। श्रहो रावन तेहि स्वेत स्वरूपा। स्वेतहि माला तिलक श्रनूपा। ससि समान है रूप विराजा। स्वेत वसन सव स्वेतहि साजा॥ कहे मंदोदिर रोमन राजा। ऐसा रुप पुरुस को छाजा।। जाय गहो तुम पाई। तो तुव राम घ्राटल होय जाई॥ वेगे छोड़हु राजा मान वड़ाई। चरन टेकि जो सीस नवाई॥ क्रोध श्रवि कीन्हा। जरतहु तासन पनु घृत दीन्हा।। रावन सुनत रावन चला सस्र लै हाथा। तुरत जाय कार्टो तिहि माथा।। मारों ताहि सीस खिस परई। देखों भि छुक मोर का करई॥ जह मुनिन्द्र तह रावन राई। सत्रह वार श्रह्म कर लाई॥ लीन्द्र मुनिन्द्र तन कर श्रोटा। श्रतिवत्त रावन मारै चोटा ॥

छन्द्—तुन स्रोठ यहि कारने हैं गर्व धारी राय हो।। तेहि कारन यह युक्ति कीन्ही लाज रावन आय हो।। कहे मंदोदिर सुनहु राजा गर्व छोड़ो लाज हो।। पांव टेकहु पुरुस के गहि श्रटल होवे राज हो।।५१॥ जो ललना धरि पकटें द्याई। तब सब जीव करन गहे द्याई।।

हान द्यहान चीन्ह निहं जाई। जाय प्रगट है जीवन चिताई।।

सहन भाव जग प्रगटहु जाई। देखहु भाव जीवन को भाई॥

तोहि गह सोनिव ग्रुहि पेहैं। तब प्रतीत विरते यम खेंदें॥

जा कहँ तुक करिहों कड़िहारा। तापर है परताप हमारा॥

हम सों तुम सों द्यंत्रर नाहों। जिमि तरंग जल मांहि समाहीं॥

हमिंह तुमिंह जो दुइकर जाना। ता घट यम सब करिहे थाना॥

जाहु वेगि तुम वा संसारा। जीवन खेह उतारहु पारा॥

चले हानी तब माथ नबाई। पुरुष द्याहा जम माँहि सिवाई॥

पुरुष द्यान चहमों संसारा। चरन टेक मम धर्म लवारा॥

॥ छन्द् ॥

तत्र धर्मराय अशीन हो वहु माँति विनती कीन्हक ॥

किहि कारने अब जग सिशरेहु मोहिसा मित दीन्हेक ॥

अस करहु जिन सब जग चितावहु इहै विनती में करों ॥

तुम बंधु जेठे छोट हम कर जोर तुम पांयन परों ॥५४॥

सोरठा—कह्यो धर्म सुन वात, विरत्त जीव मोहि चीन्हि हैं॥

सब्द न को पतियात, तुम अस के जीवन ठमे॥५४॥

॥ चौपाई॥

श्रस कह मृत्यु लोक पग धारा। पुनि परमारथ सन्द पुकारा॥ बोड़ियो लोक लोक की काया। नर की देह धरी तत्र श्राया॥ मृत्यु लोक में पग धरा जनही। नीवन सो सन्द पुकारा तवही॥ कोइ न वूमों हेला मेरी। वाँधे काल विसम अप वेरी॥ ॥ रानी इन्दुमती की कथा॥

गढ़ गिरनार तबहीं चिल श्राये। चंद्र विजय नृप तहाँ रहाये।।
तेहि नृप ग्रह रह नारि सयानी। पूत्रे साधु पहातम जानी॥
चड़ी श्रदारी वाट निहारे। संत दरस कहँ काया गारे॥
रानी प्रीति बहुत हम जाना। नेहि मारग फहँ कीन्ह पयाना॥
मोहि पहँ हिस्ट परी जब रानी। नम श्रूमजी सीं बोलो बानी॥
॥ इन्हुमनी बचन॥

मारग वेगि जाहु तुम धाई। देखहु साधु आनु गिट पाई॥ ॥ दानी वचन॥

बृसली व्याय चरन लपटाई। नृष विनता द्रमन चिनलाई॥

यह यम देस वहुत दुख होई। जीव अम्बु वूमे नहिं कोई॥ मोहि सव जीवन लै चलु स्वामी। कृपा करहु प्रभ्र अंतरयामी॥ ॥ छन्द॥

यहि देस हैं यम महा परबल जीव सकल सतावई।।
कस्ट नाना भाँति ब्यापे मरन जीवन लावई।।
काम क्रोध कठोर तसना लोभ माया श्रित वली।।
देव मुनिगन सविह व्यापे कोट जीवन दलमली।।५३॥
सोरठा—तिहु पुर यमको देस, जीवन कहँ सुख छनक निहं॥
मेटहु काल कलेस, लेइ चलहु निजदेस कहँ॥५३॥
॥ चापाई॥

वहुत अवीन ताहि हम जाना। कर चौका तब दीन्ह परवाना॥ स्वोद्देस जिव परवाना पाये। तिन कहँ लै सतलोक पठाये॥ यम के दूत देख सव ठाढ़े। चितविह जे जन ऊर्ष अखाढ़े॥ पहुँचे जाय पुरुस दरवारा। अंसन हंसन हर्स अपारा॥ परसे चरन पुरुस के हंसा। जन्म मरन को मेटेड संसा॥ सकल हंस पूछा कुसलाई। कहुद्धिज कुसल भये अब आई॥ धर्मदास यह अचरज वानी। गुप्त पगट चीन्हें सोइ ज्ञानी॥ हंसन अमर चीर पिहराये। देह हिस्मार लिख सुख पाये॥ स्वोद्धेस भानु हंस उजियारा। अमृत भोजन के आहारा॥ अगर वासना तृप्त सरीरा। पुरुस दरस गदगद मित धीरा॥ यह विधि त्रेतायुग को भावा। हंस मुक्त भये नाक प्रभावा॥ व्रावर युग में कबीर साहब के प्राकट्य की कथा॥ त्रेता गत द्वापर युग आवा। तब पुनि भयो काल प्रभावा॥ द्वापर युग प्रवेस भा जवही। पुरुस अवाज कीन्ह पुनि तवही॥ ॥ पुरुस वचन॥

हानी वेगि श्राहु संसारा। यम सों जीवन करहु उवारा॥ काल देत जीवन कहें त्रासा। काटो जायित निर्हं को फॉसा॥ कालिह मेटि जाव लें श्रावो। वारवार का जगिह सिधावो॥ तव हम कहा पुरुस सों वानी। श्राहा करहु सब्द परवानी॥ कहा पुरुस सुन योग सँतायन। सब्द चिताय जीव मुक्तायन॥ जो. अब काल कीन्ह श्रन्याई। तो हे सुत मम बचन नसाई॥ श्रवतो परे जीव यम फन्दा। जुगुतिह श्रानहु परम श्रनंदा॥

सारठो —तुम प्रभु स्त्रगम स्त्रपार, वरनो मोते कित भये॥ मेटहुं तुसा हपार, स्त्रपनो परिचय मोहि कह॥५५॥ ॥ चौपाई॥

हे प्रभु श्रस श्रवरज मोहि होई। श्रस सुभाव दूजा नहिं केाई॥ कौन श्राहु कहँवा ते श्राये। तन श्रवित प्रभु कहँवा पाये॥ कौन नाम तुहारो गुरु देवा। यह सब वरन कहो मोहि भेवा॥ हम का जानहिं भेद तुम्हारा। ताते पूछों यह व्यवहारा॥ ॥ ज्ञानी वचन॥

इन्दुमती सुनु कथा सुहायन। तोहि समुभाय कहों गुन पावन॥ देस हमार न्यार तिहुँ पुरते। श्रहिपुर नरपुर श्रह सुरपुर ते॥ तहां नहीं यम कर परवेसा। श्रादि पुरुस की जहवा देसा॥ सत्य लोक तेहि देस सुहेला। सत्य नाम गहि की जे मेला। श्रद्भुत ज्योति पुरुस की काया। हंसन सोभा श्रिथिक सुहाया। द्वीप करी साभा जियारी। पटतर देहुँ काहि संसारी। यह तीनों पुर ग्रस नहिं कोई। जाकर पटतर दीजे सोई चन्द्र सूर्य यहि देस मँभारा। इन सम स्रोर नहीं उजियारा सत्य लोक की ऐसी वाता। कोटिक सिस इक रोम लजाता एक रोम की साभा ऐसी। श्रीर बदन की बरनों कैसी ऐसे पुरुस कान्ति उजियारा। इंसन सोया कहीं विचारा हंस जस खोइस भाना। अग्र वासना हंस अधाना एक तहँ कवहूँ यामिनि नहिं होई। सटा अजोर पुरुस तन सेाई कहा कहीं कछ कहत न श्रावे। धन्य भाग जे हंस सिधावे ताहि देस ते हम चिंत शाये। करुना मय निज नाम धरारे सतयुग मेँ सतनाम कहाये। त्रेता नाम मुनीन्द्र घरां युगन युगन हम नाम धरावा। जो चीन्हा तिहि लोक पठाव धर्मदास जेहि कहाो बुक्तायी। सतवुग त्रेता कया सुनार सासुनि अधिक चाह तिन कीन्हा। श्रौरों वातन पृद्रन लीन उत्पति प्रलय श्रोर वहु भाऊ। यम चरित्र सब बरनि सुना जेहि विशि खोइस सुत प्रकटाना। सो सब भास सुनायो जा क्मिविदार देवी उत्पानी। सो सब ताहि कहा सहिदा ग्रास अस्टेगी और निरुत्ता। जेहि विधि भये मही प्राक सिन्धु मधन त्रय मुत उत्पानी । सवही कहेउ पादिल सहिद

कह वृसत्ती रानी श्रस भासा । तुव दरसन कहँ वहु श्रभितासा ॥ देहु दरस तेहि दीन दयाता । तुव दरसन विन वहुत विहाता ॥ ॥ ज्ञानी वचन ॥

तव वृसली कहँ वचन सुनाई। राजा रावन हम नहिं जाई॥
राज काज है मान वड़ाई। हम साघू तृष ग्रह नहिं जाई॥
चिल बृसली रानी पहँ आई। छे कर जोरे विनय सुनाई॥
साधु न आवे मोर बुलाई। राजा रावन हम नहिं जाई॥
यह सुन इन्दुमती उठ धाई। कीन्ह दंडवत टेके पाँई॥
॥ इन्दुमती बचन॥

हे साहिव मोपर करु दाया। मोरे गृह अब धारिये पाया॥ प्रीति देख इम भवन सिधारे l राजा गृह तबहीं पग धारे ll दीन्ह सिंहासन चरन पखारी। चरन पर छालन श्रॅंगोञ्चा धारी।। जानी ॥ चरन धोय चालेसि तव रानी। पट पद पींछ जन्म शुभ पुनि प्रसाद की अवाहा मॉगी। हे प्रभु में। कहेँ कर्हु सुभागी॥ मार गृह माहीं। सीत प्रसाद लै हमहूँ खाहीं॥ सुन रानी मेाहि छुधा न हेाई। पंच तत्व पावे जेहि सेाई॥ नाम ऋहार है मारा । सुनु रानी यह भास्यों थोरा ॥ देह हमारि तत्त्व ,गुन न्यारी । तत्त्व प्रकृतिहि काल रचि वारी ।। श्रसी पंच किहु काल समीरा। पच तत्व की देह खमीरा॥ मह श्रादि पवन इक श्राही। जीव सोहग वोलिये ताही॥ यह जिंव ऋहै पुरुष को ऋसा। रोकसि काल ताहि देै संसा॥ जीव गरासे। देयी लांभ सव जीवहि फांसे॥ नानाफन्ड रचि हम यहि जग त्राये। जो जिब चीन्ह ताहि मुक्ताये॥ त्रस वाजी कीन्हा। धोक अनेक जीव कह दीन्हा।। नीर पवन कृत्रिप किंहु काला। विनिस जाय वहु करें विहाला॥ तन हमार यहि साज ते न्यारा। मन तन निहं सिरज्यो करतारा॥ श्रमान देह है मोरा। परित गहहु भास्यो कछु थोरा॥ ॥ रानी इन्द्रमती वचन ॥

पुनि वचन अचल भो भारी I तत्र रानी अस वचन उचारी II इंट—इन्दुमती आधीन है कह, कृषा करहु दयानिधी II

एक एक विलोय वरनहु, मोंहि ते सकलहु विधी।। विस्तु सम दूजा नहीं केाइ, रुद्र चतुरानन मुनी॥ पंच तत्त्व खमीर तन तिहि, तत्त्व के वस गुन गुनी॥५५॥

रानी तव माघ नवाई। ले श्राज्ञा परवाना पाई॥ उठि पुनि रानी राजिह समुभावा। हे प्रभु वहुरि न ऐसा दावा॥ गहो सरन जो कारज चाहो। इतना वचन मोर निरवाहो॥ ॥ रामचन्द्र विजय वचन ॥ रानी श्ररघंगी सोई। हम तुम भक्त होंय नहिं दोई॥ तुम भक्ति करे देखों भाऊ। केहि विधि मोहि लेहु मुक्ताऊ॥ तोरि देखों तोरि भक्ति परताया। पहुचो लोक मिटे संताया॥ ।। सतगुरु वचन ।। रानी बहुरि मोहि पहँ आई। हमतिहि काल चरित्र लखाई॥ रानी श्रायी इमरे पासा। तासा कियो वचन परकासा॥ रानी एक वचन हमारा। काल कला करे छल धारा॥ सुचु काल व्याल है तोपहँ आयी। इसे तोहि सों देउ वतायी॥ दीन्हों सद विरहुलि ताही। काल गरल तेहि व्यापे नाही॥ पुनि यम दूसर छल तोहि डानी। सा चरित्र में कहीं वखानी॥ छल कर यम आहे तुम पासा। सो तुहि भेद कहों परगासा॥ हंस वरन वह रूप वनायी। हम सम ज्ञान तोहि समभायी॥ तुम सन कहे चीन्ह मुहि रानी। मरदन काल नाम मम ज्ञानी॥ तो कहँ सिस्य कीन्ह में जानी। इसे काल तझक हवे आनी॥ तव हम तो कह मंत्र लखायी। काल गरल तव दूर परायी॥ यहि विवि काल ठमें तोहि श्रायी। काल रेख सब देउ वतायी॥ मस्तक छोट काल कर जानू। चछु गुंजन की रंग वखानू।। काल लब में तोहि वतायी। श्रोर श्रंग सव सेत रहायी।।

ा इन्दुमती वचन ॥

रानी चरन गहे तत्र धायी । हे प्रभु मोहि लोक लेजायी ॥
यह तो देस आहि यम केरा । ले चलु लोक मिटे यम जेरा ॥
॥ सतगुरु वचन ॥

तव रानी सों कहेड चुकायी। वचन हमार सुनो चित लायी॥

सुमरु नाम हमार निसं दिन काल तोकह जन इले॥ जीलो टीका पुर नार्ति तौलो जीव सु ना चले॥ काल कला प्रचंद देखो गज रूप घर जग आवई॥ देखि के हिर गज त्रास माने घीर बहुरि, न लावई॥ध्रणा सुनत ज्ञान पाछिल भ्रम भागा l हरिल सो चरन गहे श्रनुरागा ll ॥ इन्दुमती बचन ॥

जोरि / पानि वोत्ती वित्तखायी । हे प्रभु यमते लेहु छुड़ाई ॥ राज पाट सब तुम पै वारों । धन सम्पति यह सव तजि डारों ॥ देहु सरन मुहिं दीन दयाला । बंदि छोरि मुहिं कहहु निहाला ॥

॥ ज्ञानी बचन ॥

इन्दुमती सुनु बचन हमारा। छोरों निस्चय विन्द तुम्हारा॥ करहु आरती लेवहु परवाना। भागे यम तब दूर पयाना॥ चीन्ही मोहि करो परतीती। लेहु पान चलु भौजल जीती॥ आनहु जो कछु आरति साजा। राजकाज कर मोहि न काजा॥ धन सम्पति कछु मोहि न भावा। जीव चितावन यहि जग आवा॥ धन सम्पति तुम यहँवा लायी। करहु संत सम्मान बनायी॥ सकल जीव हैं साहिव करेग। मोहि विवस जिव परे अँधेरा॥ सब घट पुरुस अंस कियो वासा। कहीं मगट कहिं गुप्त निवासा॥ वंद—सब जीव है सतपुरुस को वस मोह भर्म विगान हो॥

यमराज को यह चिरत सब श्रमजाल जब परधान हो ॥
जिन काल वस वह लिस्त मोसे श्रम वस मोहि न चीन्हही॥
तिज सुधा कीन्हों नेह विस से छोड़ि छत श्रँचवें मही॥
सोरठा—कोइ एक विस्ला जीव, परित सन्द मोहि चीन्हई॥
धाय मिल निज पीव, तजे जार को श्रासरो॥ ५६॥

॥ इन्द्रुमती वचन-चौपाई ॥

इन्दुमती सुनि वचन श्रमानी। बोली मधुर ज्ञान गुन वानी॥
मोहि श्रधम को तुम सुख दीन्हा। तुव प्रसाद श्रागम गम चीन्हा॥
हे प्रभु चीन्ह तोहि श्रव पाहू। निस्चय सत्य पुरुस तुम श्राहू॥
सत्य पुरुस जिन लोक सवाँरा। करेहु कृपा सो मोहिं उदारा॥
श्रापन हृदय श्रस हम जाना। तुम ते श्रिधक श्रोर निहं श्राना॥
श्रव भासाहु प्रभु श्रारि भाऊ। जो चाहिय सो मोहिं वताऊ॥
॥ सतगुरु वचन॥

हे धर्मनि सो ताहि सुनावा। जस खेमसरि सो भासेउ भावा॥ चोका कर लेवहु पर वाना। पाछे कहीं श्रपन सहिदाना॥ त्रानेउ सकता साज तव रानी। चौका वैठि सन्द्र ध्वनि ठानी॥ श्रारति कर दीन्हा पर वाना। पुरुस ध्यान सुमिरन सहिदाना॥ ॥ दृत वचन चौपाई ॥

चल्यो दृत तत्र उहँ वा जाई। ब्रह्मा विस्तु महेस रहाई॥ कहे दृत विस तेज न लागा। नाम प्रताप वन्ध सो भागा॥ ॥ विस्णु वचन॥

कहे विस्तु सुनहो यम द्ता । संतिह श्रङ्ग करो तुम पूता ।। इत करि जाइ लिवाइय रानी । वचन हमार लेहु तुम मानी ।। कीन्हों द्त सेत सव श्रंङ्गा । चतेष्ठ नारि पह वहुत उमंगा ॥ ॥ दृन वचन ॥

रानी सो श्रस घचन प्रकासा। तुम कस रानी भई उदासा॥ जानि वृक्तिकस भई श्रचीन्हा। दीछा मन्त्र तोहिः हम दीन्हा॥ ज्ञानी नाम हमारो रानी। मरदों काल करों पिसमानी॥ तद्यक काल होय तोहि खाई। तन हम राख लीन्ह तोहि श्राई॥ छोड़हु पलँग गहो तुम पाई। तक्तहु श्रापनी माम वड़ाई॥ श्रव हम लैन तोहि कहँ श्रावा। प्रभु के दरसन तोहि करावा॥

इन्दुपती तव चीन्हेउ रेखा। जस कछ साहित कहेउ विसेखा॥ तीनों रेख देख चलु माहीं। जद सेत छरु राता श्राहीं॥ मस्तक ओछ देख पुनि ताको। भयो प्रतीत वचन को साको॥ जाहु दूत तुम अपने देसा। अत्र हम चीन्हेउ तुम्हरो भेसा॥ काग रूप नो बहुत बनाई। हंस रूप सोभा किमि पाई॥ तस हम तोरा रूप निहारा। वे समर्थ वह गुरू हमारा॥॥ तस हम तोरा रूप निहारा। वे समर्थ वह गुरू हमारा॥॥ वृत बचन॥

यह सुनि दूत रोस वड़ कीन्हा। इन्द्रमती सों वोले लीन्हा॥ वार वार तो कहँ समुभावा। नारिन समुभत मती हिरावा॥ वोला वचन निकट चिल द्यावा। इन्द्रमतो पर धाप चलावा॥ धाप चलाय सो मुख पर मारा। रानी खन परि भूषि मँभारा॥ ॥ इन्द्रमती वचन॥

इन्द्रमती अस सुमिरन लाई। हे गुरु ज्ञानी होहु सहाई॥
हम कहँ काल वहुत निधि ग्रासा। तुम साहित्र काटो यम फांसा॥
अत्र में साहित भई उदासा। मो कहँ ले चलु पुरुस के पासा॥
॥ चतगुरु वचन ॥

श्रावत जानी काल पराया। रानी ले सतलोक सियाया।। ले पहुचायो मानसरोवर। जहवां कामिनि करहिं कुनुहर।। श्रमी सरोवर तहि चलायो। कवीर सागर पांव परायो।।

# सोरठा-गन रूपी है काल, के हरि पुरुस प्रताप है॥ रोप रहो तुम ढाल, काल खडग ब्यापे नहीं ॥५७॥

॥ इन्द्रुमती बचन--चौपाई ॥

हे साहित मैं तुम कहँ जानी। वचन तुम्हार लीन्ह सिरमानी॥ विनती एक करों तुहि स्वामी। तुम तो साहिव अंतरयामी॥ काल व्याल व्हें मोहि सतायी। अरु पुनि हंस रूप भरमायी॥ तव पुनि साहिव मो पहँ आऊ। हंस हमारे लोक ले जाऊ॥ ॥ सतगुरु बचन ॥

कह ज्ञानी सुन रानी वाता। तुप सों एक कहों विख्याता।। काल कला धरती पहँ आयी। नाना रंग चरत्रि बनायी॥ तोरो ताहि मान अपमाना। मोहि देख तब काल पराना॥ तेहि पीछे हम तुम लग त्रावैं। हँस तुम्हार लोक पहुँचावैं॥ सद्य तोहि इम दीन्ह लखाया। निसि दिन सुमरो चित्त लगाया।। इतना कह हम गुप्त छिपाया।तञ्जक रूप काला हो श्राया । तबक आया। रानी कर तह पलग रहाया॥ चित्रसार पर जब निसि रात बीत गई आधी। रानि डिंड चिल सेवा साधी॥ रानी सब कहँ सीस नवायी। चली तवै महलन कहँ आयी॥ सेज आय रानी पौढ़ायी। इसेड व्याल मस्तक महँ जायी॥ ॥ इन्दुमती बचन ॥

इन्दुमती अस वचन सुनायी। तज्ञक हमेउ मोहि कहँ आयी॥ ॥ चन्द्रविजय बचन ॥

सुन राजा व्याकुल हे धावा। गुनो गारुड़ी वेगि बुलावा।। राय कहे मम प्रान पियारी।लेंहु चिताय जो अवकी वारी॥ तक्रक गरल दूर हो जायी। देहुँ परगना तोहि दिवायी॥

॥ इन्दुमती वचन ॥

॥ छन्द् ॥

सन्द् विरहुत्ती जवेड रानी सुरित साहिव राखि हो॥ वैद गारुड़ि दूर भाग्यो दूर नरपति नाहिं हो।। मन्त्र मोहि लखाय सतगुरु गरल मोहि न लागई॥ होत सूर्य प्रकास जिह छन श्रंब घोर नसावई ॥५८ ॥ सोरठा-ऐसे गुरु हमार, वार वार विनती करों॥ टाइ भई उठि नार, राजा लखि हरसित भयो ॥ ५८ ॥ मोरे चित यह निस्चय छाई। तुमिह पुरुस दूजा निहं भाई॥ सो में छाय देख यहि ठाई। धन समस्य मुहिं लिया जगाई॥ ॥ छन्द॥

तुम धन्य हो द्या निधान सुजान नाम श्रचिन्तयं॥ श्रकथ श्रविचल श्रमर श्रस्थित श्रनघ श्रक्तमु श्रनादियं ॥ श्रसंसय निः काम याम श्रनाम श्रटल श्रखंडितं॥ च्यादि सबके तुमिंहं मभु हो सर्वभूत समीपतं।। सारठा-मोपर भये दयाल, लियह जगाइ जानि निज ॥ काटेह यम को जाल, दीन्हों सुख सागर करी ॥६०॥

॥ चौपाई ॥

संपुठ कमल लगो तेहि वारा। चले हंस दीपन मंभारा॥ ज्ञानी वृक्षे रानी वाता। कहीं हंस तुम्हरो विख्याता॥
श्रव दुख द्वन्द् तोर मिटि गयऊ। खोड़स भानु रुप पुनि भयङ॥ ऐसे पुरुस दया तोहि कीन्हा। संसय साग मेटि तुव दीन्हा॥

॥ इन्दुमती बचन ॥ इन्दुमती कह दोड कर जोरी । हे साहिव इक विनती मोरी ॥ तुम्हरे चरन भागते पायी। पुरुस द्रस कीन्हा हम आयी॥ अंग हमार रूप अति सोही। इक संसय व्यापे चित मोही॥ मो कहँ भयो मोह अधिकारा। राजा तो पति आहि हमारा॥ त्रानहु ताहि हंस पति नायी। राजा मोर काल मुख जायी॥ ॥ ज्ञानी वचन ॥

कहे ज्ञानी सन हंस सुजाना। राजा नहिं पाये परवाना॥ तुम तो हंस रूप अत्र पायी। कोन काज कह राव युलायी।। राज भाव भक्ति निर्दे पाया। सत्व दीन भव भटका खाया।। ॥ इन्द्रमती वचन।।

हे साहित हम जग महँ रहेऊ। भक्ति तुम्हार बहुत विधि करेऊ॥
राजा भक्ति हमारी जाना। हम कहँ वरजेउ नहीं मुजाना॥
किटिन भाव नंसार सुभाऊ। पुरुस छाड़ि कहुँ नारि रहाऊ॥
सब संसार देहि निहि गारी। मुनतिह पुरुस डारतेहि मारी॥
राज काज छिति मान पड़ाई। पाखंड क्रोध छोर चतुराई॥ सायु संत की सेवा करऊं। राजा केर त्रास ना डरऊं॥ सेवा करों मंत की नवही। राजा मुनि हरसित हो तबही॥ जो मोहि तानन देती राजा। तो प्रसु मोर होत किमि काना॥ जब कवीर सागर कहँ परसेउ। सुरितसागर तव रानी पहुँचेउ।।
॥ हस बचन।।

इंस थाय त्रक्रम भर लीन्हा। गाविहं मङ्गल त्रारित कीन्हा॥ सकल इंस कीन्हा सनमाना। धन्य इंस सतगुरु पहिचाना॥ भल तुम छोड़ेहु काल के फंदा। तुम्हरो कस्ट मिट्यो दुख द्वन्दा॥

॥ ज्ञानी वचन ॥

चलो हंस तुम हमरे साथा। पुरुस दरस कर नावहु माया। इन्दुमती आवहु संग मोरे। पुरुस दरस होवे अब तोरे॥ इन्दुमती अरु सकल हंस भिल। गावहिं मंगल करिहं कुत्हल॥ चले हंस सब अस्तुति लाई। कैसे दरस पुरुस के पाई॥ ज्ञानी तब अस विनती लाई। काल जाल ते हंसा आई॥ देहु दरस तिन्ह दीन दयाला। बंदी छोर सु होहु कुपाला॥ ॥ पुरुस बचन॥

विकस्यो पहुर उठो श्रस बानी। सुनहु योग संतायन ज्ञानी।। इंसन कहँ श्रव श्राव विवायी। दरस कराय लेय तुम जायी।। ॥ छन्द।।

ज्ञानी त्रायेउ हंस लग तव हंस सकलो ले गये।।
पुरुस दरसन पाय हंसा रूप साभा तव भये।।
करहिं दंडवत हंस सबही पुरुस पहँ चित लाइया॥
त्रमी फल तब चार दीन्हों हंस सब मिलि पाइया॥

श्रमा फल तम चार दान्हा इस सम । माल पाइया ॥ सोरठा—जस रवि के परकास, दरस पाय पंकज खुले ॥ तैसे इंस विलास, जन्म जन्म दुख मिटि गयो ॥५६॥

॥ चौपाइ ॥

पुरुस कान्ति जब देखऊ रानी। श्रद्शुत श्रमी सुधा की खानी।।
गढ गढ होय चरन लपटानी। हंस सुबुद्धि सुजन गुन ज्ञानी।।
दीनों सीस हाथ जिन मूला। रिवपकास जिमि पंकज फूला।।
कह रानी तुम धिन करूनामय। जिन श्रम मेटि श्रानियिह टामय।।
कहा पुरुष रानी समभायी। करूनामय कहँ श्रानु बुलायी।।
नारि धाय श्राई मो पासा। महिमा देखि चिकत भये दासा।।

कहरानी यह श्रवरज श्राही i भिन्न भाव कछु देखों नाहीं ॥ जे केहि करुनामय कहँ देखा । करुनामय तन एक विसेखा ॥ धाय चरन गह हंस सुजाना । हे प्रभ्र तव चरित्र सव जाना ॥

धाय चरन गह हँस सुजाना। हे प्रभ्र तव चरित्र सव जाना।। तुम सतपुरुस टास कहलाये। यह सोभा कस उहां छिपाये।। पुरुष दरस नरपति चितलाई । हँस रूप सोभा श्रिति पाई ॥ खोड़स भानु रूप नृप पाता । जानु भयकंर ढार वनावा ॥ ॥ धर्मदास वचन ॥

अन्द्— प्रमेदास विनती करे युग लेख जीव सुनायऊ ॥
धन्य नाम तुम्हार साहित राय लोक समायऊ ॥
तत्व भावना गहेउ राजा भिक्त तुव निज ठानिया ॥
नारि भिक्त प्रताप ते यमराज से नृप वाचिया ॥६२॥
सोरठा— अन्य नारि का ज्ञान, लीन्ह बुलायस्वनृपति कह ॥
आवागमन नसान, जगमें वहुरि न आवई ॥६२॥
किल्युग में कवीर साहेव के प्रगट होने की कथा ।
॥ चौपाई॥

तीनहु युग का सुना प्रभाऊ। श्रव किंदेये किलायुग कर दाऊ। कैंसे फिर श्राये भवसागर। सो किंदये हंसन पति श्रागर॥ ॥ सतगुरु वचन॥

पुरुस स्त्रवाज उठी जिहि बारा । ज्ञानी वेगि जाहु संसारा ॥ चला तव में मस्तक नाई । ततस्र न भवसागर नियराई ॥ कासी नगर दीन्ह में पाई । प्रथमहि पुरुस नाम गुहराई ॥ ॥ सुपच सुद्रसन की कथा ॥

सुद्रसन सुपच रहाई। ताकह हम सत सब्द हदाई।। ं नाम विवेकी संत सुहेली। चीन्हा मोहि सन्द के मेली।। निस्चय वचन मान तिन्हमोरा। लिख परतीत वंदि तिहि छोरा।। पान अरु मुक्ति संदेसा। दियो सुमिटियो काल कलेसा॥ भक्ति करे चितलाई। छोड़ी सकल कपट चतुराई॥ सन्द् पाय प्रथम जागा सोई। करें भक्ति सब वित्रहि श्रपारा। महा प्रेम श्रतिहिन चितथारा॥ तात मातु तेहि हरस यह संसार ग्रँधेरा। विनु परिचय जिव यमका चैरा॥ भक्ति देख हरसित हो जाई। नाम पान हमरो नहिं पाई॥ प्रगट देख चिन्हें नहिं मृहा । परे काल के फन्ट अगृहा ।। जैसे स्वान अपावन राचेड । निभिजग अपि छोड़ि विप चाखेड ।।। नृपति युचिस्टिर द्वापर राजा। तिन पुन कीन्य यह को साजा।। वन्यु मार अपक्रीरित कीन्हा। तार्ते यह रचन मन दीन्हा॥ सन्यासी वैरागी भारी। श्राये बाजन श्रो बजावरी॥

छंद—राय की हम हती प्यारी मोहि कबहुंन बरजेऊ ॥

साधु सेवा कीन्ह नित हम सब्द मारग चीन्हेऊ ॥

चरन मो कहँ मिलत कैसे मोहिं वरजत राय जो ॥

नाम पान न मिलत मोकहँ कैसे सुधरत काज जो ॥६१॥
सोरठा—धन्य राय दृढ़ ज्ञान, श्रानहु ताहि हंसनपित ॥

तुम गुरु द्या निधान, भूपित वन्द छुड़ाइये ॥६१॥
॥ ज्ञानी वचन ॥

बहुतै विहँसाये। चले तुरन्त वार नहिं लाये॥ युन ज्ञानी गढ़ गिरनार वेग चिल त्राया। नृपति केरि स्रवि नियराया॥ घेरयो ताहि लोन यमराई। राजिह देत कस्ट बहुताई॥ गाढ़ महँ श्राया । सतगुरु कहे तहाँ गुहराया ॥ राजा परे नाहीं यपराई। ऐसे भक्ति चूक है भाई॥ छोड़े नृप कर ऐसे ख्याला। श्रद्धि. पूर यम करें विहाला॥ चुक विजय काकर गहि लीन्हा। तत्वन लोक पयाना दीन्हा॥ नृपति हिंग त्राई। राजा केर गहाो तब पाई॥ रानी देख ॥ इन्दुमती बचन ॥

इन्दुमती कहे सुनहू भुत्रारा। मोहि चीन्हों मैं नारि तुम्हारा॥
॥ राजा चन्द्रविजय वचन ॥

राय कहे सुनु हंस सुजाना। वरन तोर खोड़स सिस भाना॥ श्रंग श्रंग तोरे चनकारी। कैसे कहीं तोहिं मैं नारी॥ तुम तो भिक्त कीन्ह भल नारी। हमहूँ कहँ तुम लीन्ह उचारी॥ धन्य गुरू श्रस भिक्त हहाई। तोरि भिक्त हम निज घर पाई॥ कोटिन जन्म कीन्ह हम धर्मा। तव पाई श्रस नारि सुकर्मा॥ हम तो राज काज मन लाई। सतगुरु भिक्त चीन्ह नहिं पाई॥ जो तुम मोरि होत न रानी। तो हम जात नर्क की खानी॥ तुव गुन मोहि वरिन न जाई। धन गुरू धन्य नारि हम पाई॥ जस हम तो कहँ पायउ नारी। तैसे मिले सकल संसारी॥

।। ज्ञानी वचन ॥

सुनत वचन ज्ञानी विहँसायी। चंद्रविजय कहेँ वचन सुनायी।। सुनो राय तुम नृपति सुजाना। जोसिव सब्द हमारा माना।। ते पुनि श्राय पुरुष टरवारा। वहुरि न देखे वह संसारा॥ हँस रूप होवे नर नारी। जो निज माने वात हमारी॥ पुरुस दरस नरपति चितलाई। हँस रूप सोभा म्रिति पाई॥ खोइस भानु रूप नृप पाता। जानु भयकंर ढार वनावा॥ ॥ धर्मदास वचन॥

छन्द्—प्रमदास विनती करे युग लेख जीव सुनायऊ ॥ धन्य नाम तुम्हार साहित्र राय लोक समायक ॥ तत्व भावना गहेउ राजा भक्ति तुव निज ठानिया ॥ नारि भक्ति प्रताप ते यमराज से नृप वाचिया ॥६२॥ सोरठा-धन्य नारि को ज्ञान, लीन्ह बुलायस्वनृपति कहँ॥ श्रावागमन नसान, जगमें वहुरि न श्रावई ॥६२॥ कित्युग में कवीर साहेव के प्रगट होने की कथा। ॥ चौपाई ॥

तीनहु युग का सुना प्रभाऊ। अब किस्ये किलायुग कर दाऊ। केंसे फिर श्राये भवसागर। सो किहये हंसन पति श्रागर।। ॥ सतगुरु वचन ॥

पुरुस श्रवाज उठी जिहि वारा । ज्ञानी वेगि जाहु संसारा ॥ तव में मस्तक नाई। ततस्र मतसागर नियराई॥ नगर दीन्ह में पाई। प्रथमिह पुरुस नाम गुहराई॥ चला कासी नगर

नाम सुद्रसन सुपच रहाई। ताकह हम सत सन्द्र हृदाई॥ सब्द विवेकी संत सुहेली। चीन्हा मोहि सब्द के मेली॥ निस्वय वचन मान तिन्हमोरा। लिख परतीत वंदि तिहि छोरा॥ पान अरु मुक्ति संदेसा। दियो सुमिटियो काल कलंसा॥

सकल कपट चतुराई॥ सतगुरु भक्ति करे चितलाई । छोड़ी सब्द पाय प्रथम जागा सोई। करें भक्ति सब विव्रहि खोंडे।। तात मातु तेहि हरस ध्यपारा। महा प्रेम द्यातिहत चितवारा।। धर्मान यह संसार ग्रंधेरा। विद्यु परिचय जिव यमका चेरा। भिक्त हेख हरसित हो जाई। नाम पान हमरो नहिं पार्ड। भक्ति देख हरसित हो जाई। नाम

भाक्त ६ एवं ६ रायत हा जार । परे काल के फन्द्र प्रगृहा । प्रगट देख चिन्हें निर्दे मृहा । परे काल के फन्द्र प्रगृहा । जैसे स्वान प्रपादन राचेड । तिभिनग प्रपि दोड़ि विप चाखेड । नृपति युचिस्टिर द्वापर राजा। निन पुन कीन्य यज्ञ को साजा वन्यु मार अपकीरित कीन्हा। तार्ते यह रचन मन टीन्हा

सन्पासी वैरागी भारी। श्रापे ब्राचन भी ब्रह्माचरी

इच्छा भोजन सत्र मिलि पाचा।घंट न बाजा राय लजावा।। वजे अकासा। चिकत भयो राय बुधि नासा।। जवही घंट सारयी नृप के रहिया। काहेन घन्ट वाज दुख सहिया।। कुस्न सुपच भक्त जव ग्रास उठावा। बज्यो घन्ट नाम परभावा ॥ न चीन्हें सतगुरु बानी। बुद्धि नासयम विकानी ॥ हाट कहँ काल सताये। भक्त अभक्त सबन कहँ खाये॥ जीव बुद्धि पाडव कह दीन्हा। बन्धु घात पान्डव तब कीन्हा।। कुर्न कहँ दोस लगावा। दोस लगायी तेहि पुनि पाण्डव यज्ञ करावा॥ ताहूपर पुनि अधिक दुखावा । भेजि हिमालय तिन्हैं गलावा ॥ चार वन्धु सह द्रौपदि गलेऊ। उबरे सत्य युधिस्टिर रहेऊ॥ श्रर्जुन समिय श्रौर न श्राना । ताकर श्रस कीन्हा श्रपमाना ॥ वित्तिहरिचन्द् करन वड़ दानी । काल कीन्ह पुनितिन्ह की हानी ।। श्रचेत त्रासा तेहि लावें। खसम विसार जार जिव को कला श्रनेक दिखावे काला। पीछे जीवन करे विद्याला ॥ जान जिव श्रासा लावे । श्रासा वांघि कालम्रुख जावे ॥ म्रक्ति काज नचावे नाचा।भक्त अभक्त कोई नहिंबाचा॥ सव कह तेहि खोजें नाहीं। अन चीन्हे यम के मुख जाहीं॥ जो रछक जीवन सम्रुभावा। परमारथ कहँ जीव चितावा।। वार वार बुद्धि हेरी सब केरी।फद श्रस लगाय जीव सव कोई परखे नाहीं। यम दिस हाय लरे इम पाहीं।। सत्य सद्ध जब लगि पुरुस नाम नहिं भेटे। तव लगि जन्म मरन नहिं मेटे॥ पुरुस पहँ जायी। कृतिम नागते यम धरिखायी॥ पुरुस प्रभाव परवाना पावे । कालहि जीत अमर घर जावे ॥ पुरुस नाम ॥ छद्॥ सत पुरुस नाम प्रताप धर्मनि हंस लोक सिधावई॥ जन्म मरन को कस्ट मेटै न वहुरि नव जल आवई।। पुरुस की छवि इंस निरखिंह लहें ऋति ऋानन्द घना।। श्रंस हंस मिल करे कुत्हल चंद्र कुमुदिनि सँग वना ॥

सोरठा—जैसे कुमुदिन: भाव, विचन्द्र देखि निसि हरसई।। तैसई हंस सुख पाव, पुरुस दरस के पावते ॥६३॥ सोरठा—नहीं मलीन मुख भाव, एक प्रभाव सदा उदित॥ इंस सदा सुख पाव, सेाक मोह दुःख छनक नहिं॥६४॥

#### ॥ चौपाई ॥

संत सुद्रसन टीका पुराई। ता कहँ ले सतलोक पठाई।। भयउ रूप साभा अविकारा। हंसन सग कुत्हल सारा॥ खोड़स भानु रूप तव पावा। पुरुस दरस सा हंस जुड़ावा॥ ॥ जगन्नाथ स्थापन की कथा॥

॥ धर्मदास वचन ॥

हे साहिव इक विनती मोरा। खसम कवीर कहु वंदी छोरा॥ भक्त सुद्रसन लोक पठायी। पीछे साहिव कहां सिधायी॥ से। सतगुरु मुहिं कहों संदेसा। सुवा वचन सुनि मिटे श्रंदेसा॥ ॥ सतगुरु बचन ॥

धर्मदास तुम पुरुस के अंसा। तुम्हरे चितको मेटों संसा॥ तुम सो कहों न रखों छिगायी। तब हम सायर तीर सिधायी।। हम सन काल कहा श्रन्याई। वाचा वांध तहां हम जाई॥ श्रासन उद्धि तीर इम कीन्हा। काहू जीव सब्द ना चीन्हा।। राजा इन्द्रद्मन तहँ रहई। मंडप काज युगति सा कहई॥ कुरन देह छांड़ी पुनि जवही। इन्द्रद्मन सपना भा तवही॥ मोंकहँ स्थापन कर राजा। तो पहँ में आये उपहिकाजा।।
राजा यहि विधि सपना पायो। ततअन मंडप काम लगायी॥
मंडप उठा पूर्ण भा कामा। उद्धि आय वोरा तेढि ठामा॥
मंडप से। सट वार बनायी। उद्धि तीर तिहि लेत हुवायी॥ पीछे उद्धि तीर हम ऋाई। चौरा तहां वनायउ जाई॥ इन्द्रदमन तव सपना पावा। श्रहो राय तुप काम लगावा॥ मंडप संक न राखे राजा। इहँवा हम आये यहि काजा॥ जाहु वेगि जिन लावह वारा। निस्वय मानहु वचन हमारा॥ राचा मंडप काह लगायो। मंडप दीखे उद्धि चल आयो॥ सायर लहर उठी तिहि वारा। श्रावत लहर क्रोप चित धारा॥ उद्धि उमंग क्रोध अति आवे। पुरुसोत्तम पुर रहन न पार्वे॥ उममें लहर श्रकासे जायी। उदधि श्राये चौरा नियरायी॥ दरस कवीर उद्धि जव पाई। श्रति भय मान रहा। टहराई॥ छंट-स्प धारयो विष को तब उद्या हम पहँ छाइया॥ चरन गहि के माप नायों मर्म हम नहिं पाइया॥

॥ उद्धि बचन ॥

जगन्नाथ हम थोर स्वामी ताहि ते प्रभु तुम त्रायक ॥ त्रपराध मेरो छमा कीजे भेद श्रव हम पायक ॥ सारठा—तुम प्रभु दीन दयाल, रघुपति बोईल दिवाइये ॥ वचन करो प्रति पाल, करजोरे विनती करों ॥६५॥ ॥ चौपाई॥

कीन्हेड गवन लंक रघुवीरा। उद्धि बांध उतरे रनधीरा।। जो केाइ करें जोरावरि आई। अलख रूप तेहि वोइल दिवाई।। मो पर दया करहु तुम स्त्रामी। लेडँ ओइल सुन अंतरयामी॥
॥ कवीर बचन॥

वोइल तुसार उदिध हम चीन्हा । वोरहु नगर द्वारका दीन्हा ॥
यह सुनि उदिध धरे तव पाई । चरन टेक के चल हरसाई ॥
उदिध उमंग लहर तब धायी । वोरचो नगर द्वारका जायी ॥
मंडप काम पूरन तब भयऊ । हिर को थापन तह वा कियऊ ॥
तव हिर पंडन स्वप्न जनावा । दास कवीर मोहि पहँ आवा ॥
आसन सायर तीर बनायी । उदिध उमंग नीर तह आयी ॥
दरस कवीर उदिध हट जाई । यहि विधि मंडप मोर वचाई ॥
॥ पंडा बचन ॥

पंडाउद्घि तीर चिल आए। किर अस्नान मँडप चल जाए॥
पड़न अस पालड लगायो। पृथम दरस मिलच्छ दिखायी॥
इरि के दरसन में निहं पाना। प्रथमिह हम चौरा लग आना॥
तव हम कौतुक एक वनाये। कहों वचन ना रखौं छिनाये॥
पूजन मंडप पड़ा जायी। तहँवा एक चित्र रहोयी॥
जहँ लग मूरित मंडप माहीं। भये कवीर रूप धर ताहीं॥
इर मूरित कहँ पंडा देखा। भये कवीर रूप धर भेखा॥
अक्षत पुहुप ले वित्र भुलाई। निहं ठाजुर कहँ पूजेहु भाई॥
देखि चरित्र वित्र सिर नाया। हे स्वामी तुम मम न पाया॥
हम तुम काहि नहीं मन लायी। ताते मोहि चरित्र दिखायी॥
छमा अपराय करों प्रभु मोरा। विनती करों दोइ कर जोरा॥
इन्द्—चचन एक में कहीं तोसों विष्र सुन तैं कान दे॥

पूज टाक़्र टीन्ह आयसु भाव दुविधा छांड़ दे॥ भ्रम भोजन करे जो जिब अंग हीन हो ताहि को॥ करे भोजन छूत राखे सीस उत्तटेस ताहि को ॥ ६५ ॥ ॥ चन्दवारे में प्रगट होने की कथा॥

सोरठा—चोरा ग्रस व्योहार, तहवां ते पग धारेछ ॥ चल श्रायउ चंद्वार, धर्म दास सुन कान दे ॥ ६६ ॥ । धर्मदास वचन –चोपाई॥

धर्म दास कहे सतगुरु पूरा। तुम प्रसाद भये उद्घ दूरा।। जेहि विधि हरि कहँ यापे उजाई। सो साहिव सव मोहि सुनाई।। ता पीछे चँदवारे आई। कौन जीव कहँ वा मुक्ताई।। सो मोहि बरन कहो गुरु देवा। कौन जीव कीन्ही तुव सेवा।। धर्मदास तुव वू भहु भेदा। सो सव तुम सों कीन्ह निसेटा।। इच्छा कर जो पूछो मोही। अब में गोइ न राखों तोही।। संत सुदरसन द्वापर भयऊ। तासु कथा तोहि प्रयम सुनयऊ।। तोहि ले दरसन पुरुस करावा। विनती बहुत कीन्ह गहि पावा।।

कहे स्वपच सतगुरु सुन लीजे। हमरे मात पिता सुख दीजे॥ यंदी छोड़ करो प्रभु जाई। यम के देस बहुत दुख पाई॥ में वहु भाँति पिता समभ्जावा। मातु पिता परतीत न स्त्रावा।। वालक वद नहिं मान सिखावा। भक्ति करत नहिं मोहि हरात्रा॥ भक्ति तुम्हार करन जब लागे। कवडु न द्रोह कीन्ह ममञ्रागे॥ श्रिषिक हर्स ताही चित होई। ताते विन्ती करों प्रभु सोई॥ श्रानहु तेहि सत सन्द्र द्वहाई। वंदी छोर जीव मुक्ताई॥ श्रानहु ताह सत सन्द इदाइ। वटा छार जाव मुक्ताइ॥
विनती वहुत संत जब कीन्हा। तारक वचन मान हम लीन्हा॥
ताकर विनय बहुरी जग श्रावा। किलियुग नाम कवीर कहावा॥
हम इक वचन निरंजन हारा। वाचा धंध छद्धि पगु धाना॥
जगननाथ कहँ दीन्ह थपाई। तब हम चल चँटवारे श्राई॥
संत सुद्रसन के पितु माता। लद्यमी नरहर नाम मुहाता॥
सुपचेद्ह छोड़ी तिन भाई। मानुस जनम धरे तिन श्राई॥
मंत सुद्रसन कर प्रतापा। मानुस देह विप के ह्यापा॥ दोनों जनम टांव दोय लीन्डा । पुनि विवि पिक ताहि कहँ दीन्हा ॥ कुल पति नाम विभ कर कहिया। नारी नाम गहेसर रहिया॥ वहुत अभीन पुत्र हिन नारी। करि जस्तान मूर्च्य जन धारी॥ मश्रल ले विनर्व कर जोरी। न्द्रम **करे**. चित सुत कर ट्रॉरी॥

श्रावा। हम कहँ देखि नारि इरसावा॥ हम अंचल पर भेंट्यो वोही। विपनारि गृह लें गइ रूप धरि वाल बहुत दिवसलग तहां रहायी। नारि पुरुस मिल सेवा हम पलना भटक भकोरा। मिलत सुवरन ताहि तोरा ॥ इक हृदये नहिं सन्द समायी। बालक पतीत श्रायी ॥ जान न चीन्हिस नहिं मोहीं। भयो गुप्त तह तन तिज वोही ॥ दोई तन त्यागा । दरस प्रभाव मनुज तनु जागा ।। मिराऊ । रहहिं नगर चँदवारे भए अस नाऊ ॥ नारि कहँ भयऊ। पुरुस नाम चन्दन धरि गयऊ ॥ सदा नाम हम चिल श्राये। तव मगटाये ॥ परसोतम ते चन्दवारा जाइ कीन्ह तेहि ठामा । कीन्हेउ माहिं विसरामा ॥ घालक रूप ताल श्रासन लाई। श्राठ रहाई ॥ तहां कमल पसु पर पहर हम पीछे श्रस्नानहिं श्रायी । सुन्दर देखि ऊदा वालक न्त्रभायी ॥ त्राई। चंदन साहु त्ते ऋपने वालक गृह सुनाई ॥ अस कहा कहँ विधि पायी । कौने ते इहँवा नारी कहु वालक लायी ॥ पावा । सुन्दर देखि मोर कह ऊदा সল वालक मन भावा ॥ तैं नारी । वेगि जाहु चंदन कह मूर्ख लै वालक डारी।। हँ सि हैं सव लोगा। हँ सत जाति कुटुम लोग उपजेड सागा ॥ तन माना । चंदन ऊदा त्रास पुरुस क₹ जबै रिसियाना ॥ साह लेहु चेरा उठाई । ले वालक देहु खसाई ॥ वालक जल कहँ लीन्हा। जल महँ डोर ताहि चेरी वालक दीन्हा ॥ ने जीवन पायी। पुरुस दरस काज बोहेउ बहुत दुख जग चीन्ह परे फंदा । छोड़ेउ लोक सहे यम द्वंदा ॥ दुख कवीर साहेव का कासी में प्रगट होना

।। नीरू के मिलने की कथा।।

यहि विधि ऋछुक दिवस गयऊ।तिज तन जन्म वहुरि तिन पयऊ।। दीन्हा । दोउ संयोग वहुरि तन जुलहा कुल विधि कीन्हा ॥ सोई । नीरू पुनि नगर रहे नाम जुलाहा नारी साई । जेठ गवन मग लाव मास वरसाइत नीरू होई। नारि नाम श्रावै जुलाहा है गवन साई ॥ जल **अववन** वनिता तेहि गयऊ । ताल माहि रहेऊ ॥ पुरइन इक जस वालक रहे पौढ़ाई । करौं स्वभाई ॥ कुत्हल वाल

नीमा हस्टि परी तिहि ठांऊ। देखत दरस भयो श्रित चाऊ॥

निम रिव दरस पदम विगसाना। धाये गहे निमि रंग समाना॥

तब बालक कहँ लीन्ह उठायी। बालक ले नीरू पहं श्रायी॥

जुलहा रोप कीन्ह तेहि बारी। वेगि देहु तुम बालक डारी॥

हर्ष गुनावन नारी लाई। तब हम तासों बचन सुनाई॥

छंद—सुनहु वचन हमार नीमा तोहि कहुं समभाय के।।

प्रीतिपछली कारने तुहि दरस दीन्हों श्राय के॥

श्रापने गृह मोहि ले चलु चीन्ही के जो गुरु करो॥
देहुँ नाम दृहाय तोकह फंद यम के ना परो॥६६॥
सोरठा—सुनत वचन श्रस नारि, नीरू श्रास न राखेऊ॥
ले गइ गेह मंभार, कासि नगर तव पहुँचेऊ॥६०॥
॥ चौपाई॥

बहुत दिवस तेहि भवन रहावा। वालक जान सवद समावा।। ज़िलहा की तव अवधि सिरानी। मथुरा देह धरी तिन आनी।। म तिहि जाय दर्श तव दीन्हा। सब्द हमार मान सो लीन्हा।। रतना मिक्त करे चित लाई। नारि पुरुस परवाना पाई।। ता कह दीन्हेड लोक निवासा। अंक्र्री पठये निज टासा।। पुरुस चरन भेटे उर लाई। सोभा देह हंस कर पाई।।

## कवीर साहव का धर्मदास जी को चिताने के लिये लोक से पृथ्वी पर श्राना । ॥ पुरुस बचन ॥

श्रवाज उठी तिहि वारा। जानी वेग जाहु संसारा॥ पुरुस श्रंस पठावयी । सत सुकृत जग प्रगटे श्रायी ॥ कान जीवन उतारो जीवन नाम श्रवारा। जीवन खेय लावह भव सागर चिल गयऊ। काल जाल ते सुधि विसर्यऊ॥ सुकृन पंघ चले निखानी ॥ कहँ जाय चितायहु ज्ञानी। तेहि ते तिन गृह है हैं श्रातारा॥ हमारा । सुकृत **च्यालिस** श्रस वंस श्रंसा । धर्मदास के मेटह संसा ॥ जाहु तुम ज्ञानि वेगि ॥ ज्ञानी वचन ॥

चले ज्ञानी तव सीस नवायी। वर्षतास हम तुम लग आयी।। पुरुस अवाज फहेंड तुम पासा। चीन्हहु सब्द, गहाँ विस्वासा॥ ॥ धर्मदास बचन ॥

धन सतगुरु तुम मोहि चितावा। काल फॉस ते मोहि वचावा॥
में किंकर तुव दास के दासा। लीन्ह जबार काट यम फांसा॥
मोरे चित ग्रति हर्ष समाना। तुव गुन मोह न जात वखाना॥
भागी जीव सन्द तुव मानें। पुन्य भाव ते तुव अतं ठानें॥
में ग्रघ करमी कुटिल कठोरा। रहेउ ग्रचेत भम बस भोरा॥
मोहि श्राय तुम लीन्ह जगायी। धन्य भाग हम दरसन पायी॥
कहिये मोहि जीव के मूला। रिवके उदय कमल जिमि फूला॥
सतगुरु वचन॥

धर्मदास तुम सुकृत श्रंसा। लेहु मान धुग मेटहु संसा।। जो तुव सन्द न माने श्रंसा। तो सब जीव जाँय यम फंसा।। सालिग्राम की झांहहु श्रासा। गिह सत सन्द होहु तुम दासा॥ दस श्रोतार ईस्वरी माया। यह सब देख काल की छाया॥ तुम जग जीव चितावन श्राया। काल फाँस तुम माहि समाया॥ श्रवहूँ चेत करो धर्मदासा। पुरुस सन्द करो परकोसा॥ छन्द—चन्न ग्रुज वंकेजी सहतेजी श्रीर चौथे तुम सही॥

चारही किंदिहार जग में वचन यह .निस्चय कही ।। चार गुरु संसार में है जीव कान प्रगटाइया ।। काल के सिर पांव दे सब जीव विद छुड़ाइया ॥६०॥ सोरठा—जाम्बु दीप के जीव, तुम्हारी वांह हमको मिलै॥ गहे वचन हृद पीव, ताहि काल पावे नहीं ॥६८॥

॥ चौपाई ॥

ताते दरसन तुम कहँ दीन्हा । धर्मदास तुम अब मोहिं चीन्हा ॥ ॥ धर्मदास बचन ॥

धाय परे चरनन धर्मदासा। नैनवारि भर प्रगट प्रगासा।। धरिह न धीर बहुर संतोखा। तुम साहिव मेट्हु जिन्न घोखा।। युग पग गहेसीस भुंइ लाई। निपट अधीर न उठत उठाई॥ विलखत बटन बचन निह बोले। सुरित चरन ते नेक न ढोले॥ घरि धीरज तब बोल सम्हारी। मो कहँ प्रभु तारन पगधारी॥

श्रव प्रभु दया करहु यहि मोही। एकौ पल ना विसरों तोही॥ निस दिन रहों चरन तुम साथा। यह वर दीने करहु सनाया॥ ॥ सत्गुरु वचन॥

धर्मदास निह संसय रहहू। प्रेम प्रतीति नाम हह गहहू॥ चीन्हेड मोहि तोर श्रम भागा। रहहू सदा तुम हह श्रमुरागा॥ मन वच कर्म जाहि जो गहई। सो तेहि तज श्रंते कस रहई॥ श्रापन चाल विना दुख पाते। मिथ्या दोस गुढ़ कहं लावे॥ पंथ सुपंथ गुढ़ समभावे। सिस्य श्रचेत न हृदय समावे॥ तुम तो श्रंस हमारे श्राहू। वहुतक जीव लोक ले जाहू॥ चार माहिं तुम श्रधिक पियारे। किहि कारन तुम साच विचारे॥ हम तुम सों कछ श्रंतर नाहीं। परख सब्द देखों हिय माहीं॥ मन वच कर्म मोहि लौ लावे। हृदय दुतिया भाव न श्रावे॥ तुम्हरे घट हम वासा कीन्हा। निस्वय हम श्रापन कर लीन्हा॥ इन्द्र—श्रापनो कर लीन्ह धर्मनि रहि निःसंसय हिये॥ करहु जीव उवार हह है नाम श्रविचल तोहि दिये॥

करहु जीव उवार हर हैं नाम श्रविचल तोहि दिये॥

मुक्ति कारन सन्द धारन पुरुस सुमिरन सार हो॥

सुरति वीरा श्रंक धीरा जीव का निस्तार हो॥६८॥

सोरडा—तुम वहियां धर्मदास, जंदु दीप कड़िहार जिव॥

पावे लोक निवास, तुहि समेत सुमरे मुक्ते॥६९॥
॥ चौपाई॥

धर्मदास आपन कर लेऊँ। चौका कर परवाना देउँ॥ तिनका तोड़ि लेहु परवाना। काल दसा छोड़ो अभिमाना॥ ॥ आरती विधि वर्णन ॥ ॥ धर्मदास वचन ॥

चौका साज कहो मोहिं ज्ञानी।में छीन्हा समस्य सहिदानी।। जस कछु श्राहि श्रारती भाऊ।सा साहित मुहि वरन सुनाऊ॥ ॥ सदगुरु वचन॥

भागि चले यमराजा॥ धर्मदास सुनु श्रारती साना। जाते हाय की वस्तर लाखी। स्त्रेत चंदेवा छत्र तनाखी॥ तहाँ विद्यात्रो । चंदन चौका प्रथम बनायो ॥ सिंहासन भाटा पूरहु भाई। सवा सेर तदुन ले आई॥ तापर स्वेतं पिठाई स्वेतिह पाना। पुंगी फल सेतिह परवाना ॥ लोंग लापनी कपूर विचारा। मेरा अस्ट करो पनवारा ॥ सुगंव मँगायी। सौ रूप नेश पर आव नाना

जिव पीछे नरियर लै श्रावे।सो साहिव कह श्रान चड़ावे॥ जस कछु साहिव बचन सुनाई।धमदास सब साज मँगाई॥ लै साहिव के श्रागे कीन्हा।समरथ देहु मुक्ति कर चीन्हा॥ ॥ सतगुरु बचन ॥

वन्द—चौका विधिते योतिया तब ज्ञानि बैठे जाय के ॥

लघु दीरघ जीव धर्म नि सबिह लेव बुलाय के ॥

पुरुष नाम प्रताप धर्म नि सबिह होय सुमता सिथकरो ॥

नारि नर परिवारा सबमिल काल हर तबना हरो ॥६९॥

सोरठा—तुम घर जेतिक जीव, सब कह बेगि लियावहू ॥

सुरति करों हढ़ पीव, बहुर काल पावे नहीं ॥७०॥

॥ नारायन दासजीका कवीर साहवकी श्रवज्ञा करना ॥

॥ धर्मदास वचन—चौपाई ॥

धर्मदास तव सविह बुलावा। श्राय खसम के चरन टिकावा।। चरन गहो समस्य के आई। बहुरिन भव जल जन्मो भाई॥ दास नराइन पुत्र हमारा। कहाँ गयो बालक पग धारा।। ता कहँ हुँ ह लाहु कोइ जायी। दास नराइन गुरू पहँ आयी॥ रूपदास गुरु कीन्ह प्रतीता। देखहु जाय पहत जहँ गीता॥ वेगि जाइ कहु तुम्हे बुलायी। धर्मदास समस्य गुरु पायी॥ सुनत सँदेसी तुरतिह जायी। दास नराइन जहाँ रहायी॥ चल्रहु वेगि जिन वार लगाश्रो। धर्मदास तुम कहँ हँकराश्रो॥ ॥ नारायन दास वचन ॥

इम निंह जाय पिता के पासा। वृद्ध भये सकली बुधिनासा।। हरि सम कर्ता और न श्राही। जो कहँ छोड़ जपें हम काही॥ वृद्ध भये जुलहा मन मावा। हम मन गुरु विठलेस्वर पावा।। ॥ सदेसी वचन॥

संदेसी श्राये जह वा । धर्मदास बैठे रह जह वा ॥ বল संदेसी रह अरगाये। दास नराइन नाहीं आये॥ कह ॥ घर्मदास वचन ॥

यह सुन धर्मदास पगु धारा। गये तहाँ जहँ वैठे वारा॥ इन्द्—चलहु पुत्र भवन सिवारहु पुरुष साहिव आइया।। करहु विनती चरन टेकहु न कर्ष सकल कटाइया।। सतगुरु करो तिहि जाय कहु चल वेगि ति श्रिभिमान रे।। षहुरि ऐसो दाव वने महिं छोड़ि दे हठ वावरे।।७०॥

सोरठा—भल सतगुरु हम पाव, यम के फंद कटाइया ।। बहुरिन जग मह आव, उठहु पुत्रतुम वेगहीं ॥७१॥ ॥ नारायणदास बचन चौषाई ॥

तुम तो पिता गये वौराई। तीजे पन जिन्दा गुरु पाई।। राग नाम सम श्रोर न देवा। जाकी ऋषि म्रनि लावहिं सेवा।। गुरु विठलेस्वर छांड़ेउ हीता। दृद्ध भये जिंदा गुरु कीता।। ॥ धर्मदास वचन॥

वांह पकर तव लीन्ह उठाई। फिर सतगुरु के सम्मुख लाई।।
सतगुरु चरन गहोरे वारा। यम के फन्द छुड़ावन हारा।।
चहुरि न योनी संकट आवे। जो जिव नाम सरन गत पावे॥
तज संसार लोक कहँ जाई। नाम पान गुरु होय सहाई॥

॥ नारायण्दास वचन॥

तम सुख फेरे नरायन दासा। कीन्ह मलेख भवन परगासा॥
कहवा तें जिंदा ठग श्राया। हमरे पिता डारि वौराया॥
वेद सास्त्र कहँ दीन्ह उठायी। श्रापनि महिमा कहत वनायी॥
जिंदा रहे तुम्हारे पासा। तौलग हम घरकी छोड़ी श्रासा॥
॥ सतगुरु वचन ॥

तव सतगुरु घोले ग्रुसकायी । धर्मदास तुहि भाख सुनायी ॥
पुरुस श्रवाज उठो तिहिवारा । ज्ञानी वेगि जाहु संसारा ॥
काल देत जीवन कहँ त्रासा । वेगि जाहु काटहु यम फाँसा ॥
झानी तत्व्रन मस्तक नाई । पहुँचे जहाँ धर्म श्रव्याई ॥
धर्म राय ज्ञानी कहँ देखा । विपरीत रूप कीन्हा तव भेखा ॥
सेवा वस दीप हम पाया । तुम भवसागर किसे जाया ॥
करों संहार सहित तोहि ज्ञानी । तुम तो मर्म हमार न जानी ॥
तव हम कहा सुनो श्रव्याई । तुम्हरे दर हम नाहिं दर्राई ॥
जो तुम घोलउ यचन हँकारा । तत्व्रन तो कह दारों मारा ॥
तव निरंजन विनती लाई । तुम जग जाय जीव ग्रक्ताई ॥
सकलो जीव लोक तुव लावे । कैसे छुघासु मोरि ग्रुभावे ॥
लव्य जीव हम निस दिन खाया । सवा लघ नित प्रति उपजाया ॥
पुरुस मोहि दीन्हीं रज्ञ्यानी । तैसे तुम ह दीजें ज्ञानी ॥
जग में जाय हंस तुम लावहु । काल जाल तें तिन्ह छुड़ावहु ॥
तीनों जुग जीव योरा गयऊ । किलपुग में तुम माड़ मंडेऊ ॥

तव तुम श्रापन पंथ चलाऊ। जीवन लें. सतलोक पठाऊ॥ इतना कही निरंजन वोला। तुम ते नहीं मोर वस ढोला॥ श्रीर वन्धु जो श्रावत कोई। छिन मंहता कहँ खात विगोई॥ में कहीं तो मनिहो नाहीं। तुमतो जात हो जगत के माँहीं॥ श्रव जिन जाहु फेर जग माहीं। सब्द तुम्हार माने कोइ नोहीं॥ अब जिन जाहु फेर जग माहीं। सब्द तुम्हार माने कोइ नोहीं॥ कमें श्रम में श्रम कक ठाढ़ा। जाते कोई न पावे वाढ़ा॥ घर रिघर भूत श्रम चपजायव। घोखा देइ देइ जीव मुलायव॥ मद्य मांस मक्षं नर लोई। सर्व मांस मद नर प्रिय होई॥ तुम्हरी कठिन भिक्त है भाई। कोई न माने कहाँ बुम्हाई॥ तिह क्षण काल सनहम भाखा। छल वल तुम्हरो जिन हम राखा।। छन्द—देव सत्य सब्द दिढ़ाय इंसिंह श्रम तेरो टारेऊं॥ नक्ष वल तुम्हार सब चिन्हाय ढारूं नामवलिव तारेऊं॥ मन कमें वानी मोहि सुमिरे एक तत्व लो लाय हैं॥ सोस तुम्हरे पांव दे जीव श्रमर लोक सिंधाय हैं॥ ७१॥ सोरठा—मरदे तुम्हरो मान, सूरा इंस सुजान कोइ॥

सत्य सन्द परमान, चीन्हे इंसूहि इरख ऋति ॥७२॥ ॥ चीपाई॥

कहै धरमसुनु अंस सुखदायी। वात एक ग्रुहि कहीं बुक्तायी। यहि युग कौन नाम तुम्ह होई। तौन नाम मुहि राखो गोई॥ नाम कवीर हमार कलि माहीं। कवीर कहत जम निकट न आही। सुनत वोल अन्याई। सुनौ कवीर मैं कही बुभायी॥ तुम्हरे नाम लै पंथ चलायन। यहि विधि जीवन धोख लगायव॥ द्वादश पंथ करव इम साजा। नाम तुम्हार करव त्र्यावाजा॥ मृत्यु श्रन्या है हमरो श्रंशा। सुकृत के घर होवे वंसा ॥ श्रन्धा तुम्हरे ग्रह जैहें। नाम नरायन नाम धर्हेहें॥ श्रंस हमारा जाई। पीछे श्रंस तुम्हारा भाई॥ विनती मानो मोरी। वार वार मैं करौं निहोरी॥ तव हम कहा सुनो धर्म<sup>र</sup>राया। जीवन कान फंद तुम लाया॥ ता कहँ वचनहार इमदीन्हा । पीछे जगहि पयाना कीन्हा ॥ मृत श्रन्या तुम यह श्रावाः। भयेउ नरायन नाम श्रंस तो श्राहि नरायन्। जीवन फंदा काल ल धरावा ॥ लगायन ॥ इन्द-हम नाम पंच प्रकास करिहें जीव धोका लावई॥

द्त भेद न जीव पावे जीव नरकहि नावई॥
जिमि नाद गावत पारधी वस नाट मृग कस कीन्हेऊ॥
नाद सुनि हिग मृग आयो चोट तापर दीन्हेऊ॥७२॥
सोरठा-तस यम फंद लगाय, चेतन द्वारा चेति है

वचन वंस जिन पाय , ते पहुँचे सतलोक कहँ॥७२॥
॥ धर्मदास वचन—चौपाई॥

द्वादश पंथ काल सों हारा। सो साहिव मोहि कही विचारा॥ कौन पंथ की कैसी रीती। किहिये सतगुरु 'होय परतीती॥ हम अज्ञान किं पर न जाना। तुम साहिव सत पुरुस समाना॥ मो किंकर पर काया दाया। उठि धर्मदास गहे दोइ पाया॥ ॥ द्वादश पंथ का नाम॥

॥ सत्गुरु वचन॥

धम नि व्भाहु प्रगट सँदेसा। मेटहु तोर सकल भ्रम भेसा॥ द्वाद्स पंच नाम समभाऊँ। चाल भेद सब तोहि लखाऊँ॥ जस कछु होय चाल व्यवहारा। धर्मदास में कहीं पुकारा॥ तोरे जी का धोख मिटाऊँ। चित संसय सत्र दूर वहाऊँ॥ प्रयम पंथ का भार्ली लेखा। धर्मदास चित करो विवेका॥ मृत्यु अन्या इक दूत अपारा । तुम्हरे ग्रह सो लिये अवतारा ॥ जीवन काज भयेउ दुखटाई। वार वार मैं कहीं चिताई॥ जीवन काज भयं दुलटाई। वार वार म कहा चिताई॥
दूजा तिमिर दूत चल आवे। जात आहीरा नफर कहावे॥
वहुतक ग्रन्थ तुम्हार चुरेहैं। आपन पंथ निहार चलेंहै॥
पंथ तीसरे तोहि वताऊं। अंध अचेत दूत चल आऊं॥
होय खबास आय तुम पासा। सुरत गुपाल नाम परकासा॥
अपन पंथ चलावे न्यारा। अक्षर जोगजीव अम डारा॥
चौथा पंथ सुनो धर्मदासा। मन भंग दूत करे परकासा॥
कथा मृल ले पंथ चलावे। मूल पंघ कहि जग महिं आवे॥ लूटी गाम जीव समुभाई। यही नाम पारस ठहराई।। भंग सङ युमिरन मुख भाखे। सकल जीव याका गहि राखे॥ छन्द्—पंघ पांचे सुनो धर्मनि ज्ञान भंगी दूत जो ॥ पंघ जेहि टकसार है सुर साधु आगम भाख जो ॥ जीभ नेत्र ललाट के सब रेख जीव के परखावही।। तिलमसा परिचय दंखि के तव जीव घोख लगावही ॥७३॥

सोरठा—जस जिहि कर्म लगाय, तस तिहि पान खवाइहै।। नारी नर गांड वंधाय, चहुँ दिस श्रापन फेरिं:है।।७४।। ॥ चौपाई॥

छठे पंथ कमाली नाऊ।मन मकरंद दूत जग आऊ॥ मुखा माहि कीन्ह तिहिं वासा। हम सुत होय कीन्ह परकासा।। तिवहि भिरत्तमिल ज्योनि दृढ़ाई। यहि विधि बहुत जीव भरमाई॥ जो लिंग दिष्ट जीव कर होई। तौ लिंग भिलिमल देखे सोई॥ दोनों दृष्टि नाहिं जिन देखा। कैसे भिलमिल रूप परेखा॥ भिलिपल रूप कालकर मानो। हिरदे सत्य ताहि जनि जानो॥ तासो दृत छाहि चिंत भगा। नाना रूप बोल मन रंगा॥ दोंन नाम कह पंथ चलावे । बोलनहार पुरुस टहरावे ॥ पांच तत्व गुनतीन बतावे। यहि विधि ऐसा पंथ चलावे॥ वोलत वचन ब्रह्म है आपा। गुरु वसिष्ठ राम किमि थापा॥ कुस्न कीन्ह गुरु की सिवकाई। ऋषि मुनि स्त्रौर गने को भाई॥ नारद गुरु कहेँ दोस लगावा। ताते नके वास अगतावा॥ वीजक ज्ञान दृत जो थापे। जस गूलर कीड़ा घट ब्यापे॥ स्रापा थापी भला न होई। स्रापा थापि गये जिव रोई॥, ख्रव मैं **ब्राठों पंथ वताऊ । ब्रक्तिल भंग दूत** समभाऊं ॥ परमथाम कहि पंथ चलावे। कछ कुरान कछ बेद चुरावे॥ कछुकछु निरगुण हमरो लीन्हा । तारतव पोथी इक कीन्हा ॥ राह चलावे ब्रह्म ग्याना। करमी जीव बहुत लपटाना॥ नवयं पंथ सुनो धर्म दासा। दत विसम्मर करे तमासा॥ राम कवीर पंथ कर नाऊ। निरगुन सरगुन एक मिलाऊ॥ पाप पुन्य कहँ जाने एका। ऐसे दूत वतावे टेका॥ सतनामी कह पथ चलावें। चार वरन जिन एक मिलावें॥ ब्राह्मन त्रों इत्रि परभाउ। वैश्य सूद्र सव एक मिलाङ्ग।। सतगुरु सन्द न चीहें भाई। वॉघे टेक नरक जिव जाई॥ काया कथनी किं समुभावे। सत्य पुरुस की राह न पावे॥ श्रनेक जीवन लेड गरासे काल कर्प कमावली।।

जो जीव परखे सब्द मम सो निसतरे जम जा**लते**॥

गहे नाम प्रताप अविचल जाय लोक अमानते ॥ सोरठा—पुरुस सब्द हैं सार, सुमिरन अमी अमोल गुन ॥ हंसा होय भौः पार, मन वचकर को हढ़ गहे ॥७५॥ ॥ चौपाई॥

पंच एकादस कहो विचारा। दुरगदानि जो दूत श्रपारा॥ जीव पंच किह नाम चलावे। काया थाप राह समुक्तावे॥ काया कथनी जीव वतायी। भरमें जीव पार निर्ह पायी॥ जो जिव होय वहुत श्रिभमानी। सुनके ज्ञान प्रेम श्रात ठानी॥ श्रव कहुँ कादस पंच प्रकासा। दूत हंस मुनि करे तमासा॥ फिरिफिरि श्रावे फिरिफिरि जाई। वार वार जग में प्रगटाई॥ जहां जहां प्रगटे यम दूता। जीवन से कह ज्ञान वहूता॥ नाम कवीर धरावे श्रापा। कथे ज्ञान काया कहुँ थापा॥ जब जब जनम धरे संसारा। प्रगट होय के पंच पसारा॥ करामात जीवन वत्तावे। जिव भरमाय नरक महुँ नावे॥ करामात जीवन वत्तावे। जिव भरमाय नरक महुँ नावे॥

छन्द— अस काल परवल सुनहु धर्मिन करे छल मित आय के ॥

मम वचन दीपक हर गहे में लेहु ताहि वचाय के ॥

अंस हंसन तुम चितावो सत्य शद्हि टान दे ॥

सद्य परखे यमिह चीन्हे हृद्य हर गुरु ज्ञान ते ॥७४॥

सोरठा—चित चेतो धर्मदास, यमराजा अस छल करे ॥

गहे नाम विस्वास, ताकहं यम निहं पावई॥७६॥
॥ चौपाई॥

हे प्रभु ? तुम जीवन के मूला । मेटहु मोर सकल दु:ख मूला ॥ आहि नरायन पुत्र इमारा । अत्र इमतो कह दीन्ह निहारा ॥ काल अंस ग्रह जन्मो आई । जीवन काज भयो सुखदाई ॥ धन सतगुरु तुम मोहि लखावा । काल अंस को भाव चिन्हावा ॥ पान प्रताना मा कह टीजे । इम यर जीव अपन कर लीजे ॥ सतगुरु बचन ॥

मान्यो धर्मनि वचन हमारा। दास नरायन दीन्ह निकारा॥ धर्मनि वेग लेहु परवाना। पीछे कहो श्रपन सहिदाना॥ चौकी कीन्ह सद्ध धुनि गाजा। ताल मृदंग भालरी वाजा॥ सकल जीव का तिनका तोरा। काने काल न पकरे छोग॥ सत्य श्रक साह्य लिखि दीन्हा। तत्छन धर्मदास गहि लीन्हा॥

धर्मदास परवाना लीन्हा । सात दंडवत तवही कीन्हा ॥ सकल जीव परवाना पाया । चौका साज उठाये भावा ॥ ॥ धर्मदास बचन ॥

॥ धर्मदास बचन ॥
धर्मदास विनवे सिरनाई । साहिव कहो जीत सुखदाई ॥
किहि विधि जीव तरे भौसागर । किहिये मोहि हंस पित आगर ॥
कैसे पंथ कहों परकासा । कैसे हंसिह लोक निवासा ॥
दास नरायन सुत जो रहिया । काल जानता कह परिहरिया ॥
श्रव साहिव से। राह बतायी । कैसे हंसा लोक समायी ॥
॥ बचन चूणामिन की उत्पत्ति--सतगुरु बचन ॥

नौतम सुरित पुरुस के अंसा। तुम ग्रह प्रगट होइ है वंसा॥ वचन वंस जग प्रगटे आपी। नाम चुरामिन आप कहाई॥ पुरुस अस के नौतम वंसा। काल फन्द काटे जिव संसा॥ इन्द्—काल यहि नाम प्रताप धर्मिन हंस छूटे काल सो॥

सत्त नाम मन विच दृढ़ गहे से। निस्तरे यम जाल सो।।
यम तासु निकट न श्रावई जेहि वंस की परतीति हो॥
किल काल के सिर पांव दें चले जीव भवजल जीति हो॥७५॥ ८
सोरटा—तुससो कहीं पुकार, धर्मदास चित परखहु॥

तेहि जिन लेहु जनार , नचन नस जो हढ़ गहे ॥७७॥ ॥ धर्मदास नचन ॥

हे पशु विनय करों कर जोरी। कहत वचन जिन त्रासे मोरी।। वचन वंस पुरुस के श्रंसा। पावउँ दर्स पिटे जिन श्रंसा॥ इतनो विनय मान प्रशु लीजे। हे साहित ! यह दाया कीजे॥ तत हम जानिहि सतकी रीती। वचन तुम्हार होय परतीती॥ ॥ सतगुरु वचन॥

सुन साहित श्रस वचन उचारा। मुक्तामिन तुम श्रंस हमारा॥ श्रितिश्रधीन सुकृत हठ लायी। तिन कहँ दर्स देहु तुम श्रायी॥ तत्र मुक्तामिन छन इक श्राये। धर्मदास तत्र दर्सन । पाये॥

॥ धर्मदास वचन ॥

गहि के चरन परे धर्म दासा। श्रव हमरे चित पूजी श्रासा॥ वारम्बार चरन चित लाया। भले पुरुसतुम दस दिखलाया॥ पाय चित भयो श्रमंदा। जिमि चकोर पाये निसि चंदा॥ । । । । । इया करो तुम ज्ञानो। वचन वंस प्रगटे जग श्रानो॥

॥ सत्रारु वचन ॥

तंव साहिंव श्रस वचन सुनाई। दसें मास प्रगटें जग श्राई॥
तुप ग्रह ध्राय लेहि श्रवतारा। हंसन काज देह जग धारा॥
॥ धर्मदास वचन॥

हे प्रभु ! हम इन्द्रो वह कीन्हा। कैसे र्श्वंस जन्म जग लीन्हा॥ धर्मदास श्रम विनती लायी। हे प्रभु ! मो कह कहु समभाई॥ ॥ सतगुरु वचन॥

पुरुष नाम धर्मिन लिखि देहू । जाते श्रंस जन्म सो लेहू ॥ लखहु सैन में देउँ लखाई । धर्मदास सुनिये चित लाई ॥ लिखो पान पुरुष सहिदाना । श्रामिन देहु पान प्रवाना ॥ ॥ धर्मदास वचन ॥

धर्मदास अभिन हँकरावा। लाय खसम के चरन परावा।।
धरमदास परवाना दीन्हा। आमिन आय दंडवत कीन्हा॥
दसों मास जब पूनी आसा। प्रगटे अंस चुरामन दासा॥
कहिये अगहन मास बखानो। शुक्लपक्ष उत्तम दिन जानी॥
मुक्तामिन प्रगटे तब आए। द्रव्य दान औ भवन लुटाए॥
धन्य भाग मोरे ग्रह आए। धर्मदास गहि टेके पाए॥

॥ सतगुरु वचन ॥

मुक्ता के श्रव्यर मुक्तायन। जीवन काज देह धर श्रायन।। श्रज्ज छाप श्रव प्रगटे श्राए। यमसों जीव लेहिं मुक्ताए॥ जीवन केर भयी निस्तारा। मुक्तापनि श्राये संसारा॥ ॥ व्यालीस वंसके राज्य की स्थापना॥

बहुत दिवस तब गए वितायो। तब साहिव इक घचन सुनायी।।
धम दास लो सान मँगाई। चोंका जुगत करव हम भाई॥
यादव वंस वसालिस राजू। जाते होय जीव को काजू॥
धम दास सब लान मँगाई। ज्ञानी ध्रागे आन धराई॥
॥ धर्मदास बचन॥

ंश्रोर सान चाहो जो हानी। सो साहित मोहि कहो दखानी॥ । मतगुम वचन॥

साहिव चौका जुगत महावा। जो चहिये सो तुरत मँगावा॥ वहुत भांति सीं चौक पुरायी। चृरायिन कहँ लें वैठायी॥ वंस वयालिस दीन्हा राजृ। तुमते होय जीव का का मानू॥

पुरुस वचन तुम जगमहँ आये। तेहि विधि जीव लेहु मुक्ताये।। वंस तुम्हारे वयालिस होई। सकल जीव कहँ तोरें सोई॥ दस सहस्र साखा तुव हो हैं। तुम्हरे हाथ सबै निरविह हैं।। नाद पुत्र तो अंस हमारा। तिनते होय पंथ उजियारा॥ विद तुम्हार न मानो ताही। आपा वसी न सद्ध समाही॥ सब्द की चाल नाद कहँ होयी। विंद तुम्हारा जाय विगोयी॥ विंद ते होय न नाद उजागर। परख के देखहु धर्मनि नागर॥ चारहु युग देखहु संवादा। पंथ उजागर कीन्हों नादा॥ कह निरगुन कह सर्गुन भायी। नाद विना निहं चले पँथायी॥ विंद पुत्र आ संग न छाढ़े। नातो जान देह गुन मांहे॥ धर्मनि नाद पुत्र तुम मोरा। ताते दीन्ह मुक्ति का डोरा॥ धर्मनि नाद पुत्र तुम मोरा। ताते दीन्ह मुक्ति का डोरा॥

नाद विंद जो पंथ चलैहै। चूरामिन हंसन मुकतैहै।। धर्मदास तुव वंस अज्ञाना।चीन्हे नहीं अंस सहिदाना॥ जस कछु त्रागे होवे भायी l सो चरित्र तोहि कहीं बुक्तायी ll छठये पीढ़ि विंद तुम होयी। भूलो बिंद बंस तुम सोयी॥ टकसारी के लैहै पाना। अस तुम विंद होय श्रज्ञाना॥ चाल हमार वंस तुम छाड़ें। टकसारी के मत सब माहें। चौका तैसे करे वनायी। बहुत जीव चौरासी जायी॥ आपा हंग अधिक होय ताही। नाद पुत्र सों भगर कराही॥ होवे दुरपित वंस तुम्हारा। वचन वंस रोके वटवारा॥ होवे दुरपित वंस तुम्हारा। ताते होवे विन्द छैकारा॥ श्रंस हमारे पंथ चलाई। ताहि देख सो रार वहाई॥ वंस तुम्हार ग्रन्थ कथि राखें। वचन सवंस की निंदा भाखें।। जा कहें पढ़े विंट कड़िहारा। ता कह होंय वहुत हँकारा।। ताते विन्द वंस होय नासा। तुमसे सत्य कहों धर्म दासा॥ श्रपना स्वारय चीन्ह न पेहैं। जीवन लै चौरासी नैहें॥ यहि विधि द्तसगावें वाजी। देखे जीव होय बहु राजी॥ ते जिव जाय काल मुख पिरहैं। नाम नरायन हित चित धरिहैं।। दास नरायन वॉधे श्रासा। तिन कहँ होय नर्क का वासा॥ ताते तोहि कहीं सम्रुफाई। जीवन कहँ तुम कहो चिताई॥ वहुत जीव धोखा दे मारी। मो जिन जाय काल दरवारी।।
स्वन वंस को जो जिन जाना। सत्य बंस जिन चीन्हा भाई।।
स्वन वंस को जो जिन हाई। वचन बंस जिन चीन्हा भाई।।
सहँ यम निहं रोंके हाई। वचन चीन्हा जाता के।।
सार्थ कर सार्थ काला काला को। हान दीपक जाहि कर सां चीन्हही जमजाल हो।। तिज काग विसम जैजाल हंसा धावही तिज काज हो।। ताज काग । वसम जजार १ एए। नान्य हैं कोई जोहरी।।
रहित गहित विवेक वानी प्राप्ति हैं कोई जोहरी। गहें सार असार परि इित गिरा जे मम हित करी ॥७६॥ सोरडा — इसहि कहोसिह ।। चोपाई।।

प्रमदास में कहीं वुसायी। जवन हमार गहों तित लायी।।

क्षिपदास में कहीं वुसायी। जवन वंस जा तारन प्रायी।।

क्षिप्त को तुम कहीं वुसायी। ज्ञिन करे तरक सहिता।।

म हमार न कर विस्वासा। सो जिन करे तरक सहिता।।

म हमार न कर विस्वासा। सो जिन करे तरक महिता।।

म हमार न कर लिस्वासा। निहल वंस जिन चीन्हा भायी।।

क्षा कर जमनिह शेके आयो। नाह विम्ह पिने प्रायी।।

क्षा कर समभावत भाड़ा। ताकह विम्ह पिने मारा।।

क्षा प्रमा स्वाह होयी। ताकह हमार स्वयमत मारा।।

नाह पुत्र को प्राया होयी। सह हमार प्रायीन नामर।।

नाह पुत्र को मां राखे। सह हमार प्रायीन नामर।।

क्षा वुत्र वर्ष भीसागर। कहीं भेट़ उत्तर प्रायी।।

क्षा वुत्र वर्ष भीसागर। कहीं न तोर प्रायी पिहत कानी।।

क्षा वुत्र वर्ष के साथी। चाहों न तोर प्रायी निहंस कानी।।

क्षा वुत्र वर्ष के साथी। वाहों न तोर प्रायी निहंस कानी।।

क्षा वुत्र वर्ष के साथी। तो हम जोन प्रायी निहंस मारि।

क्षा कार के जो होते अपनि। तो सास जानो सास प्रायीन नामर।।

क्षा कार करे किहहारा। तेसे प्रापीन नामरा।।

क्षा कुरू नुस्त वंस नाह दूसरे तुम सुनह प्रापीन नामरा।।

क्षा कुरू नुस्त वंस नाह दूसरे तुम सुनह प्रापीन नामरा।। छन्द-पुरुष वंस नहिं दूसरे तुम सुनहुं धर्मिन नागरा॥

श्रंस नो तम पुरुस के सो मगट में भोसागरा ॥ अस ना पन उपत न ता हो धरि जा आयऊ ॥ देख जीवन कहें विकल तब देह धरि जा आयऊ ॥७७॥ वंस दुनों जो कहें तेहि जीव यम हे खायऊ ॥७७॥ वस दूजा जा कह ताह जाव जा कि हो। को हप, द्वान जो धाई है।। सोरठा—वेंस पुरुस सहप, वंस हाप जो पाई है।।७९॥ होवे हंस सहप, वंस

ग्राच्या प्राथित सहया महातम चौपाड ॥ निरमय लोके जाते प्राथित प वंश

कोट ज्ञान भाखे सुख वाता। नाम कबीर जपे दिन राता।। वहुर्तक ज्ञान कथे असरारा।वंस विना सब भूठ पसारा॥ जो ज्ञानी करि है बकवादा। तासो वृक्पहु ब्यंजन स्वादा।। कोट यतन सो विजन करई। साम्हर विन फीकी सब रहई॥ जिनिवि जनमिति ज्ञान घखाना।वंस छाप सवरस सम् जाना॥ चौदा कोटि है ज्ञान हमारा। इन ते सार सब्द है न्यारा॥ दिवस भानु डिंग छावे। तब उड़गन की ज्योति छिपावे॥ नौलख तारा कोटि गियाना। सार सब्द देखहु जस भाना।। कोटि ज्ञान जोवन सम्रुक्षावे । वंस छाप हंसा घर जावे ।। **उद्**घि माभ्रः जस चलै जहाजा । ताकर **ऋौर सुनो स**ब साजा ।। जस मोहित तस सब्द इमारा । जस करिया तस वंस तुम्हारा ।। छन्द-वहु भाँति धर्म नि कहीं तुमसो पुरुस मूल बलान हो।।

वंस सो दूजो करेसो जाय यमपुर थान हो।। वंस छाप न पावई जिव सब्द निसि दिन गावहो।। काज फंदा ते फँदै तेहि मोहि दोस न लावहो ॥७८॥ सोरठा—तजे काग की चाल, परिल सब्द सो हंस हो।। ताहि न पावे काल, सार सब्द जो दृढ़ गहे ॥८०॥॥ विन्द व स के उद्धार का मार्ग॥

॥ धर्मदास वचन-चौपाई॥ धम दास विनती श्रनुसारी। हे प्रभु ! में तुम्हरी विलिहारी।।

जीवन काज वंस जग त्राचा।सो साहिव सव मोहि वचन वंस चीन्हे जो ज्ञानी।ता कहँ नहिं रोके दुगदानी।। पुनावा ॥ पुरुस रूप इम वंसिंह जाना। दूजा भाव न हृदये आना।। साहिव विनती सुनो हमारी। तुम्हरी दया जीव निस्तारी॥ सकत जीव तुव लोकहि जायी। दास नरायन राह लखायी॥ हम घर पुत्र कहावा श्रायी । ताते मोहि भई दुचितायी ।। भौसागर तारे जित वंसा।टान नरायन काल ताकी मुक्ति करो तुम स्वामी। विनती मानो श्र तरयामी।। ॥ सतगुरु वचन ॥ वार वार धर्मनि समुभावो। तुम्हारे हृदय प्रतीति न श्रावो॥

चौदह यम तो लोक सियावे। जीवन फद कहो किन लावे॥

يو الم

श्रव हम चीन्हों तुम्हरी ज्ञाना। जान वृक्षि तुम होहु श्रवाना।।
पुरुस श्राज्ञा मेटन लागा। विसन्यों मोह ज्ञान मदजागा।।
मोहि तिमिर जब हिरदय छावे। विसर ज्ञान तब क्षांज नसावे।।
श्रस हमारा जब प्रगटायी। धर्म तोरि जग भक्ति हहायी
सोरहा—पुरुस वंस नहिं श्रान, जीव वस्य सब कालके।।

हड़ परतीत न मान, कृतिम चित्त दे पूनहीं ॥ ८१॥ छन्द — ग्रस के प्रतीत हड़ाय गुरुपद नेह श्रस्थिर लाइये॥ गुरु ज्ञान दीपक वार निज उर मोर तिमिर नसाइये॥

गुरु जान दीपक बार निज उर मार ति। मर नसाइय ।।
गुरु पद् पराग मताप ते अत्र पुंज तमहि नसाइया ।।

उर मध्य युक्ति न तरन की विस्वास सृद् समाइया ॥७६॥

सोरठा—यह भव त्राम त्रथाह, नाम प्रेम दृढ़ के गहे॥ लहे कृपा गुरु थाह, सतगुरु सो जब मिल रहे॥८२॥

छन्द्—मन कर्म नाना भावना यह जगत सव लपटान हो।। जीव यम श्रम जाल डारेड निज्ञ निहिं जान हो॥ गुरु बहुत है संसार में सव फँदे किरतिम जाल हो॥ सतगुरु विना नहिं श्रम मिटे वड़ा प्रवल काल कराल हो॥८०॥

सोरठा—सतगुरु को विलहार, श्रजर सँदेसा जो कहै।

ताहि मिले होयन्यार, पुरुस वचन जव मेटई ॥८१॥

छन्द्र—सतनाम अमी अमोल अमिचल अंक वीरा पावई॥
तेहि काग चाल मराल मित गहि गुरु चरन लो लावई॥
श्रोर पंथ कुमारग सकल वहु सो नाहिं मन लावई॥

गुरु चरन प्रीति सुपंघ धर्मनि हंस लोक सिधावई ॥८२॥ सारवा—गुरु पढ कीजे नेह, कर्म भर्म जंजाल तिज ॥

सारठा—गुरु पट काज नह, कम भम जनाल ताज ॥ नित तन जाने खेद, गुरु मुख सन्द प्रतीत कर ॥८४॥ ॥ धर्मदाम वचन-चीपाई॥

साहिव विनती सुनो हमारी। जीवन निरनय कही विचारी॥ कीन जीव कहँ देही पाना। समरय कही वचन सहिदाना॥ ॥ जीवों का अधिकार वर्णन॥

॥ सतगुरु वचन ॥

देखह जाहि दीन लों लीना। भक्ति मुक्ति कह बहुत छर्धाना।। द्या सील छ्या चित्। जाही। धर्मनि नाम पान हो ताही॥ तासन पुरुष सँदेसा कहि हो। निसदिन नाम ध्यान छ निह हो॥ दया हीन सब्द नहिं माने। काल दसा हो वाद वखाने॥ चंचल दृस्टि होय पुनि जाही। सत्य सब्द ताहि न समाही॥ चित्रुक वाहर दसन दिखाव। जानहु दृत भेष धरि श्राय॥ मध्य नेत्र िहि तिल श्रमुमाना। निसच्य काल रूप तिहि जाना॥ श्रोद्या सीस दीर्घ जिहि काया। ताके हृदय कपट रह छाया॥ तेहि जनि देहु पुरुस सहिदानी। यह जिब करे पंथ की हानी॥

॥ काया बिचार ॥

॥ धर्मदास बचन ॥

हे प्रभु जन्म सुफल गम कीन्हा। यम सों छोर श्रपन कर लीन्हा॥ जो सहस्र रसना मुख होई। तो तुव गुन बरने निहं कोई॥ हे प्रभु हम वह भागी श्राहीं। निज सम भाग कहों मैं काहीं॥ सोई जीव वड़ भागी होई। जासु हृदय तम नाम समोई॥ श्रव यक विनती सुनौ हमारी। यहि तन निर्नय कहो विचारी॥ कौन देव कह कहवां रहई। कहवाँ रिह कारक सो करई॥ जाहि ठाम है जासु श्रस्थाना। साहव दरिह कहो सहिदाना॥ कौन कमल केताजप परगासा। रात दिवस लग केतिक स्वासा॥ कहवाँ से सब्द 'उठि श्रावे। कहो कहवाँ वह जाइ समावे॥ कोई जीव किलमिल कह देखा। से। साहिव मोहि कहो विवेका॥ कौन देव के दरसन पाई। तिहि श्रस्थान कहो सम्रक्षाई॥ तुम घट प्रेम भिक्त हम चीन्हा। ताते धर्मदास तोहि दीन्हा॥ यहिविधि सीस मिले जो श्राई। पुरुस संधि निहं जाहि दुराई॥ श्रन्द—जस भ्रवंगम मिन जुगावे श्रस सीस गुरु श्राहा। गहे।

सुत नारि सब विसराय विसया हंस होय सत पदलहे।।

गुरु वचन अटल अमान धर्मीन सहै विरला सूर हो।

हस हो सतपुर चले तेहि जीवन मुक्ती दूर हो।।८२॥
से।रठा—गुरुपट कीजै नेह, कर्म भर्म जंजाल तज।।

निज तन जाने खेह, गुरुमुख सब्द विश्वास हह।।८४॥

॥ धर्महास वचन ॥

॥ चौपाई ॥

चुक हमारी वकसहु स्त्रामी । विनती मानहु झंतरजामी ।। हम श्रज्ञान सङ तुम टारा । विनय कीन्ह हम वारम्वारा ।। हमा में —— तुम्हारे गहऊँ । जो संतति की विनती करऊँ ।।

जानि वालक रुखावे। गुन श्रोगुन वितं ताहि न श्रावे॥ वालक करई। मात विता हुटये नहिं धरई॥ श्रोगुन वालक तुम्हारा। श्रोगुन मोर न करह विचारा॥ उपारन नाम तुम्हारा। श्रोगुन मोर न करह उधारत नाम तुम्हारा। आगुन मार न करह । वर ॥ सतगुरु वचत ॥ नारायत ग्रांसा। तजह डास देखि हिम तुम धुमि दुना नाहीं। परखह सब्द देखि पंच तुम अमि दुना आजा। भीसागर महें पंच तो जीव काम जग आजा। मोसागर चिता वंसा ॥ कोटिक पतित उधारन पंय चलाऊ ॥ तुम सुख सागर टाता। अन हम सुनिहं न लाउन नाना॥ हे प्रश्च तुम सुख सागर दाता। अन हम लुनाह म लाउन नाना।।
जन लग हम तुमहीं नहिं चीन्हा। तन लग मता काल हर जाना।।
जन ते तुम आपन कर जाना। तन ते मोहि मयो हह जाना।।
जन ते तुम आपन कर जाना। तन ते मोहि मयो हह वासा।।
अन्न तहें दुतिया मोहि समाई। तिरुचन गहीं चरक महें वासा।।
अन्न तहें दुतिया मोहि समाई। तिरुचन होंग नरक महें वासा।।
तुमतिज मोहि आन को आसा। तो मुहि होंग नरक महें वासा।।
तुमतिज मोहि आन को प्रासा। नवजन हमारपुत्र तकी दरसाहीं।।
धर्मदास तुम मों कहें चीन्हों। गुक स्वरूप तकी दरसाहीं।।
विसे हत्य मेल कुछ नाहीं। गुक स्वरूप तन तन जागे।।
विसे हत्य मेल कुछ नाहीं। गुक मोह जान तन प्रमण्डा प्रमण्डा प्रमण्डा प्रमण्डा ताही हरमाहीं।।

स्व सिस हृद्य मेल कुछ नाही। गुरु मेल जान तब जाने।।

स्व सिस हृद्य मुह पर लाने। छुटे मोह जान तब नमाने।।

स्व पत सिस्य गुरु पर लाने। छुटे मोह जान मयो निवंस।।

स्वी क्षान हृद्य जा है। मेल प्रमण्डा प्रमण्डा जाई। कही कुला प्रमण्डा।।

स्वी कुला समाना प्रमण्डा पर महि तो प्रमण्डा।।

सिन्दुहि सुन्द समाना प्रमण्डा पर सिरंप निमासे जाई।।

सिन्दुहि सुन्द समाना परताया। गुरु पर सिरंप निमासे जाई।।

सिन्दुहि सुन्द पर महिनाए सिरंप निमासे जाई।।

सिन्दुहि सुन्द पर महिनाए सिरंप निमासे जाई।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना किस हुई महिना किसासे।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना किस हुई महिना किसासे।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना किस हुई महिना किसासे।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाने। किसा हुई महिना पर लाने।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाने। किसा हुई महिना पर लाने।।

सिन्दुहि सुन्द पर सामा।

सिन्दुहि सुन्द पर समाने।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना गुरु गुक्त ग्रानी जिना ।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना गुरु गुक्त ग्रानी जिना।।

सिन्दुहि सुन्द पर समाना गुरु गुक्त ग्रानी जिना।।

सिन्दुहि सुन्दी प्रोह न स्मग ना गुरु गुक्त ग्रानी जिना।।

सिन्दुहि सुन्दी प्रोह न स्मग ना गुरु गुक्त ग्रानी जिना।।

अयम चाल हुड़ाय के गृह तान जेग लावाडया ॥

हंस भक्ति दृढ़ावही दे अंक वीरा नाम हो।। दुष्ट मित्र चिन्हाय के पहुँचावहीं निज ठाम हो।।८२।।

॥ सतगुरु बचन॥

धर्मरिन सुनु सरीर विचारा। पुरुस नाम काया ते न्यारा॥
प्रथमिह सूल कमल दलचारी। तह रहु देव गनेस खरारी॥
विद्या गुनदायक तेहि कि हिथे। खटसत अजपाध्यान सो लहिये॥
मूल कमलके उर्द्ध अखारा। खट पखुरी को कमल विचारा॥
ब्रह्मा सावित्री तह सुर राजे। खट सहस्र अजपा तह गाजे॥
पदुम अध्दत्ल नाभिअस्थाना। हरिलक्ष्मी तह इसिंह प्रधाना॥
जाय जहाँ खट सहस परमाना। गुरू गमते लिख परइ ठिकाना॥
ताऊ पर पंकज लखु दल द्वादसु। छ पारवती ताहि कमल वसु॥
खट सहस्र अजपा तह होई। गुरू गम ज्ञान ते देखु विलोई॥
खोडस पत्र कमल जिब रहई। सहस एक अजपा तह चहई॥
भैतर गुका दल दोहु परमाना। तह वा मन राजा को धाना॥
सहस एक अजपा तेहि टाई। धरम दास परलो चित लाई॥
सुरित कमल सतगुरू के बासा। तह वा एतिक अजपा परकासा॥
एक सहस खट सत औ बीसा। परखहु धर्मनि इंसन ईसा॥
दोइ दल उर्ध्व सुन्य अस्थाना। भिलामिल ज्योति निरजन जाना॥
मनका व्यवहार

धर्मीन यह मनको व्यवहारा। गुरु राम ते परलो मतलारा।।
मनुश्रां शून्य क्योति दिखलावे। नाना भर्म मनिह उपजावे॥
निराकार मन उपजा भाई। मनकी मांड तिहूँ पूर छाई॥
अनेक ठांव जिव माथ न मांवे। श्राप न चीन्हें धोखा धावे॥
यह सव देखु निरजन श्राला। सत्य नाम विन मिटे न फाला॥
जैसे नट मर्कट दुख देथी। नाना नाच नचावन लेथी॥
यह विधि यह मन जीव नचावे। कर्म भर्म भव फंद् दृढ़ावे॥
सत्य सब्द मन देई उछेदी। मन चीन्हें कोइ विरले भेदी॥
पुरुल सँदस सुनन मन दर्हः। श्रापिन दिसा जीव छै वर्हः॥
सुन धर्मीन मंग के व्यवहारा। मनको चीन्ह गहे पद सारा॥
वा तन भीतर श्रार न कोई। मन श्रक जीव रहे घर दोई॥
पाँच पचीस तीन मन भेला। ये सब श्राहि निरंजन चेला॥
पुरुल श्रंस जिव श्रान समाना। सुन्नि भूला निज घर सहिदाना॥

इन सब मिलिके जीविह घेरा। विद्यु पिरचय जिन यमको चेरा॥
भर्म वसी जिन आप न जाना। जैसे सुन्ना नलिन फंदाना॥
जिमि के हिर छाया जल देखे। निज छाया दुतिया वह लेखे॥
धाय परे जल पान गँनाने। आप जिन्न घोखा चीन्ह न पाने॥
काँच महल जिमि भूंके स्त्राना। निज अकार दुतिया कर जाना॥
दुतिया अन्नाज उठे तहँ भाई। यूंकत स्त्रान देहु लिख धाई॥
ऐसे यम जिन धोल लगाई। ग्रासे काल तने पन्नताई॥
सतगुरु सन्द पोति निरं करई। ताते जीन नस्ट सन्न पर्स॥
किरतम नाम निरंजन साला। आदि नाम सतगुरु अभिलाला॥
सतगुरु चरनप्रीति निहं करई। सतगुरु विलि निन घर संचरई॥
धर्मदास जिन भये निगाना। घोले सुन्ना गरल लपटाना॥
असके फन्द रच्यो धर्म राई। घोखानिस जिन परे भुलाई॥
अभैर सुनो मन कर्म पसारा। चीनिह दुस्ट जिन होय नियारा॥

छन्द—बीन्ह व्हें रहे भिन्न धर्म नि सन्द मम दीपक लहे ॥
यह भिन्न भाव दिखाय तो कहं देख निव यम ना गहे ॥
जीलों गढ़पति जागे नाहों संधि पावत तस्करा ॥
रहत गाफिल भर्म के वासी तहाँ तस्कर संचरा ॥८४॥
सोरठा—गाग्रत काल अन्य, ताहि काल पाये नहीं ॥
भर्म तिमिर अंत्र क्य, छल यमरा जीवन ग्रसे ॥८५॥
॥ चौषाई ॥

मनको अंग सुनो जन मृरा। चार साहु परखो गुरु पूरा।।

मनि आही काल कराला। जीव नचावे करे विहाला।।

सुन्दर नारि दृष्टि जव आते। मन उपङ्ग तन काम सतावे॥

भये जोर मन ले तेहि धावे। हान हीन जिन भटका खावे॥

नारि भोग इन्द्री रस लीन्हा। ताकर पाप जीव सिर दीन्हा॥

द्रव्य पराइ देख मन हरखा। कहे लेव अस व्यापेड तिरखा॥

दृत्य पराइ आन सो आने। ताके पाप जीव ले साने॥

कर्म क्यांचे या मन बोग। सासत सहे जीव गित भोरा।

पर निंदा पर दृष्य गिगयी। सो सब देखहु मन कर फीसी॥

संत द्रोह अक गुरु की निंदा। यह मन कर्म काल मितफंदा॥

ग्रही होय पर नारिन जोवे। यह मन अंथ कर्म विस थोवे॥

जीव यात मन उमङ्ग करावे। तानु पाप जिव नकी भुगावे॥

तीरथ ब्रत द्यह देवी देवा। यह मन धोख लगावे सेवा॥ दाग द्वास्का मनिहं दिवावे। दाग दिवाय मनिह विगरावे॥ एक जनम .राजा को होई। बहुरि नर्क में श्रुगते सोई॥ वहुरि होय सिंदकर ब्रौतारा। वहु गाइन को होय भरतारा॥ कर्म योग है मनको फंदा। होय निहक्षम मिटे दुख द्वन्दा॥ इन्द्व—सुनो धर्मनि मन भावना कहँ लो कहीं निरवार के॥ त्रय देव तेलिस कोट फंटे सेस सुर रहे हारके॥ सतगुरु बिना कोई लखु न पावे वहे कृतिम जाल हो॥ विरल संत विवेक कर निन चीन्ह बोड्यो काल हो॥ श्रीरा — सतगुरु के विश्वास, जन्म मरन भय नासई॥ धर्मनि सो निज दास, सत्य नाम जो हु गहै॥ ८६॥

॥ काल चरित्र ॥ ॥ धर्मदास बचन चौपाई ॥

मनका श्रग जान हम पादा। धन सतगुरु तुम श्रान जगावा।।
हे प्रभु काल चरित्र सुनाई। क्रस्न छले सब जीवन श्राई॥
श्रर्जुन, गीता कथा सुनावा। किह निचृति प्रवृति हदावा॥
॥ सतगुरु बचन॥
काल चरित्र सुनो धर्मदासा। छल दुद्धि कर जीवन तिन फॉसा॥

काल चिर्त सुनो धमँदासा । जल चुिंद कर जीवन तिन फाँसा ॥ धिर त्रांतार कथा तिन गीता । त्रन्य जीव कोई गम्यन कीता ॥ त्रांत्र सेवक त्रित लो लोना । तासों ज्ञान कहो। सव भीना ॥ ज्ञान पृष्टित निवृत्ति सुनावा । तन निष्टित्त परवृत्ति दृढावा ॥ द्या छमा प्रथमे तिन भाखा । ज्ञान विज्ञान कर्म अभिलाखा ॥ त्र्रांत्र सत्य भक्ति लवलीना । कृष्न देव सौ वहुत अधीना ॥ प्रथम कृश्न दीन्हीं तेहि त्रासा । पीछे दीन्ह नर्क में वासा ॥ ज्ञान योग तिन कर्म दृढावा । कर्म विस ध्रार्जन दुख पावा ॥ सीठ दिखाय दिया विष पाछे । जित्र षटपार संत छिंव काछे ॥ ज्ञान न्त्रह लों कहीं छल चुिंद यम के सत कोइ कोइ परिविहें ॥

ज्ञान मारग दृढ़ गहे तब सत्य मारग स्भि है।। चीन्हि है यम छल मता तब चीन्हि न्यारा हो रहे।। सतगुरु सरन यम त्रास नासे अञ्च सुख आनॅढ लहे॥८६॥ सोरठा—हंसराज धर्मटास, तुम सतगुरु महिमा लहो॥ क्रहु पंघ परकास, अज सँटेसा तोहि दियो॥८७॥ ॥ पंथभाव वर्ष्य ॥ ॥ धर्मदास वचन चौपाई ॥

हे प्रभु तुम सतपुरुस द्याला। बचन तुम्हार अमित रसाला॥ अत्र भाखो प्रभु आपन डोरी। केहि रहनी यम तिनका तोरी॥ पंघ भात्र भाखो मोहि पासा। वैरागी ग्रेही परगासा॥ कौन रहन ग्रेही गुन गावे॥ सतगुरु बचन॥

धर्मटास सुनु पुरुख परभाऊ । पुरुख डोरतोहि श्रवहि चिन्हाऊ ॥ पुरुस सत्य जन त्र्याय सपाई। तन नहिं रोके काल कसाई॥ विना मंत निहंपंथ चलायी। सत्य हीन जीव भौ अरुभायी॥ सत्य संतोखा। प्रेम भाव धीरज निःसोखा।। वियेक इन मिली लहे लोक विश्रामा। चले पंथ :निरखि जेहि धामा॥ गुरु पर परतीती। जेहि उर वसे चर्छे जम जीती॥ श्रातम पूजा संत सनागम। महिमा संत कहड् निज श्रागम॥ गुरु सम संत भक्ति श्रीराघे। महिमा मोह क्रोघ गुन साथे॥ अगृत वृक्ष पुरुस सतनामा। पुरुस सखा सत अविचल धामा।। गहिसत्य पुजायी। यह सत्र डोरी पुरुष्त को श्रायी॥ सत्य नाम चक्षु दीन घरजाय न पानो। यह सब कहेड पंथ सहिदानी।। पुरुस नाम चक्षु तरवाना। लेहि जीव तय जायँ ठिकाना।। दृ परतीत गहे गुरु चरना। मिटे तासु जनम श्री मरना।। धर्मदास सुतु सन्द सँदेसा। घट परचेका कहुँ उपदेसा।। धमदास धुनु सन् चन्सा। प्रक नाम गृह धर्हु करारा।।

श्रव तुम सुनहु सरीर विचारा। एक नाम गृह धर्हु करारा।।

श्रेवा कूम तन रुधिर संचारा। कोट रोप तन पृथ्वी सुधारा॥

नाड़ी वहत्तर है परधाना। नो मह तीन प्रधान सुकाना॥

श्रव नाड़ी मह एक अनूगा। सो ले रहे गृहे सतस्या॥

वतीस पत्र पहुम जो ध्राही। वैद्यो सन्द प्रकट गुन ताही॥

""" जन्म सम्मित्य गृहि गृहे सन्द सम्मित्य। तहँ वाते पुनि सदः उठायी। मून्य माहि गये सदः समायी॥ इकईस हाय परमाना। सवा हाय भोरी अनुमाना॥ सवा द्य नभ फेरी किह्ये। खिरकी सात गुफा मों लिहिये॥ छंद-वित्त अंगुली तीन जाना पाँच अंगुल दिल कही॥

सात द्यांगुला फेफसा है मिन्द्र सात तहा रही।। पवन घर निवार तन सो साधु योगी गम लहे॥ यही कर्म योग क्रियेरहित नाही भगतिवितु जोइन वहे॥८७॥ सोरठा—ज्ञान योग सुखरासि, नाम तहे निज घर चले॥ श्रौर परवल को नासि, जीवन धुक्ता होय रहै।।८८॥ ॥ सतगुरु वचन ॥

सँदेसा। जीवन कह मुक्ति उपदेसा॥ सुन सन्द वैरागी दिढ़ेहो । गेही भाव भक्ति वैराग समभौहो ॥ ॥ वैरागीलचण ॥

त्रस चाल बताऊ। तर्जे श्रखन तव हंस कहाऊ॥ वैरागो प्रेम भक्ति स्त्राने 'दिल माहीं। द्रोह घात दूग चितने नाहीं॥ लेवे पान मुक्ति की छापा। जाते मिटे कर्म भ्रम श्रापा॥ दसा धरि पथ चलावे। श्रुवनी कंठी तिलक लगावे॥ इस रूखा फीका करे श्रहारा। निस दिन सुमिरे नाम हमारा॥ पुनि लोइ तुम्हारो नावा। पठवों ताहि श्रमर पुर भर्ष सब देव बहायी। सार सद में रहे समायी ॥ नारि न परसे विंद न खोवै। क्रोध कपट सब दिल से घोवै॥ कहँ त्यागे। इक चित होय सब्द गुरुजागे॥ नारी नरक खान क्रोध कपट सब देह वहाई। क्षमा गंग में पैठि नहाई॥ विहँसत बदन भजन को आगर। सीतल दसा प्रेम सुख सागर।। चरनन में रहे समाई। तिज भ्रम श्रौर कपट चतुराई॥ श्राहा जो निरखत रहई। ताकर खुट काल निह गहई॥ गुरु गुरु प्रतीत इडके चित राखे। मोहि समान गुरु कहँ भाखे।। गुरु सेवा में सब फल अवि। गुरु विम्रुख नर पार न पावे।। गृह जैसे चंद्र कमोद्नि रीती। गहे सिस्य अस गुरु परतीती॥ ऐसी रहिन रहे वैरागी। जेहिंगुरु पीति सोई अनुरागी॥ ॥ गृही लच्चण ॥

भक्ति सुनहु धर्मदासा। जोहि लै ग्रेही परै न फांसा।। गेही दसा सब देंड वहाई। जीव दया दिल रखे मांस मढ निंकट न जाई। श्रंकुर भक्ष सां सदा कराई ॥ संतन सा राखे। सेवा सत्य भक्ति चित भाखे॥ भाव गुरु सेवा पर सर्वस वारे। सेवा भक्ति गुरु की धारे॥ सुमिरन जो गुरु देय दृढ़ाई। मन् वच करम सो सुमरे भाई॥ पान मुक्ति सहिदानी। नाते काल न रोकै

इन्द्—पुरुस डोरी सुनहु धर्मन जाहि ते ग्रही तरे॥

चक्षु विन घर जाय नाहीं कौन विधि ताकर करे॥

वंस अंस चलु धर्मनि जीव सब चेताबहू॥

विश्रास कर ममबचन को तब जरा मरण नसाबहू॥८८॥

सेरिडा—सद् गहे परतीती, पुरुस नाम अहिनिस जपें॥

चले से। भव जल जीति, अंक नाम जिन पाइया॥८९॥
॥ आरती महातम॥
॥ चौपाई॥

ग्रेही भक्त श्रारती श्राने। प्रति अमावस श्राग्ति ठाने॥ श्रमावस ग्रारति नहीं होई। ताहि भवन रह काल समाई॥ पाख दिवस नहिं होवे साज्र। प्रति पूनां कर श्रारति काज्॥ पूना पान लेइ धर्मदासा। पावे सिस्य होय सुख वासा॥ चंद्र कला खोड़स पुर श्रावे। ताहि समय परवाना पावे॥ यथा सक्ति सेवा सहिदाना। हंसा पहुँचे लोक दिकाना॥ ॥ धर्मदास वचन॥

धर्म दास विनती अनुसारा। असभाखो जिवहोय उवारा॥ किलिं जीव रंक बहु होई। ताकर निर्नेय भाखो साई॥ सफलो जीव तुम्हारे देवा। कैसे कहीं करें सब सेवा॥ सब जिब आहिं पुरुष के अंसा। भाखहु बचन पिटे जिब संसा॥ ॥ सतगुरु बचन॥

धर्मान सुनो रेंक परभाक । इठये मास आरति लोलाऊ ॥ इठेमास नहीं आरति भेवा । वर्ष माहि गुरु चोका सेवा ॥ सम्वत माहि चूक जो जायी । तवे संत साकट ठहरायी ॥ सम्वत माहि आरती करई । ताकर जीव धोख ना पर्छ ॥ नाम कवीर जपे लो लाई । तुम्हरो नाम कहे गुहराई ॥ वन अखंडित गुरु पद गहई । गुरु पद प्रीति होई निस्तरिई ॥ ऐसी रहिन ग्रहि जो धिर है। गुरु पनाप लोक सचरई ॥ ऐसे धारन गेही जो करई। गुरु पनाप लोक सचरई ॥

हन्द्—रिरागि ग्रंहि दोइ धर्नीन रहिन गहिन नितायेहु॥ रहें रहिनी दोइ तिर हैं सन्द्र श्रंग मुनायेहु॥ निषट श्रिसि विकराल श्रगम श्रधाह भवसागर श्रह ॥ नाम नौका गहे हह किर होर भव निधि तब लहें ॥८९॥

#### सारठा—केवट ते कर प्रीति, जो भव पार उतारई॥ चले सा भव जल जीति, जब सतगुरु केवट मिले॥९०॥

॥ इस लच्चण ॥ ॥ चौपाई ॥

जव लग तन में हंस रहाई। निरखे सब्द चले पथ भाई॥ जैसे सूर खेत रह मांड़ी।जो थागे तो होवे माड़ी॥ संत खेत गुरु सन्द श्रमोला। यम तेहि गहे जीव जो डोला।। गुरुविमुख जिव कतहु न वाचै । श्रागिन कुएड महँ जिर् विर नाचै ॥ सासति होय श्रनेकन भाई। जनम जनम सा नर्कहि जाई॥ कोटि जन्म विसयर सो पात्रे। विस ज्वाला सहि जन्म गमात्रे॥ विष्टा माहीं क्रिमितनु धरयी।कोटि जन्म लीं नर्कीह परयी॥ कहा कहीं सासित जिब केरा। गुरुप्रख सद्य गहो ददवेरा।। गुरु दयाल तो पुरुस दयाला। जेहि गुरु व्रत छुए नहिं काला।। जीव कहों परमारथ जानी।जो गुरु भक्त ताहि नहिं हानी।। कोटिक योग श्रराधे पानी। सतगुरु विना जीव की हानी॥ सतगुरु झगमगम्य बतालावे । जाकी गम्य बेद नर्हि पावे ॥ वेट जाति ते ताहि वखाने।सत्य पुरुस का मर्म न जाने।। कोइ इक इंस विवेकी होवे। सत्य सन्द जो गहे विलोवे॥ कोटि माहिं कोइ सत विवेकी। जो मम वानी गहे परेखी॥ फंदे सबै निरहन फंदा। उत्तिट न नित्र घर चीन्हे मंदा॥ ।।कोयल का दृष्टान्त ॥

सुनो सुभाव कुइल सुत केरा। समु भिवासु गुन करो निवेरा॥ कोइल चित चातुर मृदुवानी। वैरी तासु काग अध्यानी॥ ताके ग्रह तिन अंडा धरिया। दुष्ट मित्र इक समचित करिया॥ सखा जानि काग तेहि पाला। जोगवे अंड काग वृत्रि काला॥ सुनत सद कोइल सुत जागा। निजकुल वचन ताहि प्रियलागा॥ काग जाय पुनि जवहि चरावै। तव कोइल तिहि सद् सुनावै॥ निज अकुर कोडल सुत जिह्या। वायस दिसा हिये नहि रहिया॥ एक दिवस वायस दिखलाई। कोइल सुत जड़ चला पराई॥ अन्ट—निज वचन वोलत सुत चले तव धाय मिला परिवारही॥ अन्ट—निज वचन वोलत सुत चले तव धाय मिला परिवारही॥

कांग मुर्जित भवन श्रायो मनिह मन पछतायके॥ कोइल सुत मिलि तात अपने काग रहा। भाल मारिके ॥९०॥ सोरठा—जस कोयल सुतहोय, यहि विधि मो कहँ जिब मिले ॥ निज घर पहुँचे सोय, वंस इकोतर तारऊ ॥९१॥ ॥ चौपाई ॥

काग गवन बुधि छाड़हु भाई। हंस दसा धरि लोकिह जाई॥ वोते काग न काहू भावे। कोइल वचन सबै सुख वावे॥ इंसा बोले विल्ञानी। प्रेम सुधा सम गहु गुरु बानी॥ श्रस कुटिल वचन नहिं कहिये। सीतल दसा श्राप गहिरहिये॥ जो कोइ क्रोध श्रनल सम श्रावे। श्रार श्र.बु है तपन बुक्तावे॥ इान अज्ञान की यहि सहिदानी। कुटिल कठोर कुपति अज्ञानी॥ प्रेम भाव सीतल गुरुहानी। सत्य विवेक संतोस समानी।।
हानी सोई जो कुबुद्धि नसावे। मनका अंग चीन्ह विसरावे।।
हानी होय कहें कहुवानी। सो हानी श्रहान वलानी।।
सूर काछ काछे जो प्रानी। सन्मुख मेरे सुयस तव जानी।। तेहि विधि ज्ञानी विचार मन त्र्यानी। ता कहँ कहु ब्रान सहिदानी।। हगन श्रबत पग परै कुडाई। ता कह दोस देइ नर आई॥ धर्मदास श्रस हान श्रज्ञाना। परख सत्य सन्द्र गुरु ध्याना॥ सर्व पई है श्राप निवासा। कहीं गुप्त कहिं मगट मगासा॥ सबसे नवन श्रंस निम जानी। गही रहे गुरु भक्ति निसानी॥

छन्द-रंग काचा कारने पहलाद कस हद हे रह्यो ॥ ताते तेहि वहु कष्ट दीन्हों श्रिडिंग हो इरि गुन गद्यो ॥ अस धारनि धरि सतगुरु गहे तव इंस दोय अमोल हो।। श्रमर लोक निवास पावे श्रटल होय भदोल हो ॥९१॥

॥ परमार्थ वर्णन ॥

सोरडा-भर्म तजे यम जाल सत्तनाम ली लावई॥ चले संत का चाल, परमारथ चिन दे गहे ॥९२॥ ॥ चौपाई॥

गऊ वृत्र परमारय खानी। गऊ चाल गुन परयहु ज्ञानी।। आरन चरे तुन उद्याना। भँचवे जलदे छीर निद्राना॥ तासु हीर घृत देव श्रवाहीं। गी सुत परके पीसक श्राहीं।। तासु काज नर भावें। नर भाव कर्मी जन्म गँवावे।। विष्टा १३

शीका पुरे तव गौ तन नासा। नर राइस तन ले तेहि प्रासा।। चाम तासु तन स्रिति सुखटाई। एतिक गुन इक गौ तन भाई॥ गौ सम संत गहे यह वानी। तो निह काल करे जिन हानी॥ नर तन लिह अस युद्धी होई। सनगुरु मिले अभर हे सोई॥ सुनु धन नि परमारथ वानी। परमारथ ते होय न हानी॥ पद परमारथ संन अगरा। गुरु गम लेइ सो उतरे पारा॥ सत्य सन्द को परिचय पाने। परमारथ पद लोक सिधाने॥ सेवा करे विसारे आपा। आपा थाप अधिक संतापा॥ यह नर श्रसचातुर बुधिमाना। गुन सुभ कर्म कहे हम ठाना।। ऊंच क्रिया आपन सिर लीन्हा। औगुन करे कहे हिर कीन्हा।। ताते होय सुभ कर्म विनासा। धर्मदास पढ गहो निरासा॥ आसा एक नामकी राखे। निज सुभ कर्म मगट निह भाखे॥ गुरु पद रहे सदा लौ लीना। जैसे जलहि न बिहरत मीना॥ गुरु के सब्द सदा लौ लावे। सत्य नाम निस दिन गुन गावे॥ जैसे जलहि न विसरे मीना। ऐसे सब्द गहे परबीना।। पुरुत नामको श्रस परभाऊ। इंसा वहुरि न जगमहँ आऊ॥ निस्वय जाय पुरुस के पासा। कूर्प कला परखहु धर्मदासा॥ इन्द्—िनिमि कमठ वाल स्वभावतिमि मम इंस निकघर आवयी ॥

हन्द—ितिम कमठ वाल स्वभावितिम मम हंस निकघर आवयी ॥

यमदूत हो बलहीन देखत हंस निकट न आवयी ॥

हंस निर्भय निहर गार्किह सत्य नाम उचारई ॥

हंस मिलि परिवार निज पमदूत सब भरख मारई ॥९२॥

हंसहि हंस कलोल, पुरुष कान्ति छबि निरखहीं ॥६३॥

हंसिह हंस कलोल, पुरुष कान्ति छबि निरखहीं ॥६३॥

हंसिह हंस कलोल भें इल सबै वरिक सुनाइया ॥

पुरुस लीला काल कें। इल सबै वरिक सुनाइया ॥

पुरुस लीला काल कें। इल सबै वरिक सुनाइया ॥

रहिन गहिन विवेक बानी जोहरी जन वृक्षिहैं ॥

परिख बानी जो गहे तेहि अगम मारग सुिकहैं ॥

सेतरा—सतगुरु पद परतीति, निसचय नाम सुभक्ति हह ॥

संत सती की रीति, पिय कारन निज तन दहे ॥९३॥

सतगुरु पीय अमान, अनर अमर विनसे नहीं ॥

कहीं सब्द परमान, गहे अमर से। अमर हो ॥९४॥

संत धरे तिहि श्रास, जीव श्रमरहि तहां।।
चित चेतो धर्म दास, सतगुरु चरनन लीन रहु॥९४॥
मन श्रिल कमल वसाव, सतगुरु पट पंकन रुचिर ॥
गुरु चरनन चित लाव, श्रस्पिर घर तवहीं मिले।।९६॥
सब्द सुरित कर मेल, सन्द मिले सतपुरु चले।।
बुन्द सिन्धु का खेल, पिले दूजा के।इ कहे॥९७॥
सन्द सुरित का खेल, सतगुरु मिले लखावई॥
सिन्धु बुन्द की मेल, मिले न दूजा के।इ कहें॥९८॥
मन को दसा विहाय, गुरु मारग निरखत चले॥
हंस लोक कहें जाय, सुख सागर सुख सा लहे॥९९॥
बुन्द जीव श्रनुमान, सिन्धु नाम सनगुरु सही॥
कहें कवीर प्रधान, धर्म दास तुप वूकह ॥१००॥

इति श्री श्रनुराग सागर विवेक झान का देसते श्रपर श्रलख नाम सारांसकथन वाणी श्री कवीर माहेव की

॥ समाप्त ॥

# हिन्दी पुस्तक माला का सूचीपत्र

### संतवानी पुस्तकमाला का सूचीपत्र पीछे देखिये

| सत्वामा उत्ताम                                        | 11611          | a water to deter                        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| काव्य-निर्णय                                          | १॥)            | नाट्य पुस्तक माला-                      |
| रामचरित मानस                                          | २५)            | पृथ्वीराज चौहान                         |
| श्रयोध्या कार्यड                                      | ۶)             | समाज चित्र                              |
| श्रार्यय कार्य्ड                                      | र)<br>१)<br>१) | भक्त प्रह्नाद                           |
| सुन्दर काएड                                           | <b>(</b> )     | ूबाल पुस्तक माला—                       |
| <del>चत्तर का</del> ग्रह                              | (۶)            | सचित्र वाल शिका (प्र॰ भा०)              |
| गुटका रामायण                                          | शा)            | # # (Eso ")                             |
| तुलसी मन्थावली                                        | <b>६</b> )     | में बीर समझ                             |
| श्रीमद् भागवत                                         | III)           | दो वीर यालक                             |
| सचित्र हिन्दी महाभारत                                 | 4)             | घों घा गुरू की कथा                      |
| विनय पत्रिका                                          | €)             | बाल विद्यार (सचित्र)                    |
| विनय कोश                                              | 8)             | हिन्ही कवितावली                         |
| फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का इतिहास                   | 1=)            | 💂 साहित्य प्रदीप                        |
| कवित्त रामायण                                         | 1=)            | सती सीता                                |
| इनुमान बाहुक                                          | 一)11           | स्वदेश गान (प्र० भाट<br>" (द्वि० "      |
| सुमनोव्जलि तीनों खड (सुनहरी जिल्द सहित                | ा ) <b>२</b> ) | " (खुठ "                                |
| सिद्धि                                                | 11)            | संस्कृत पुस्तक माला—"                   |
| प्रेम परिग्णाम                                        | 11)            | पुरुष परीचा (शुद्ध संशोधित)             |
| सावित्री श्रोर गायत्री                                | III)           | भोज प्रशन्म ( " " )                     |
| <b>कर्म</b> फत                                        | 111)           | ब्राह्मण संप्रह                         |
| महाराणी शशिप्रभा देवी                                 | 81)            | दश कुमार चरित्र (ब्रष्ट-सर्ग, ब्रालोचना |
| द्रौपदी                                               | 111)           | गुप्त वंशीय राजाओं के शिलालेख           |
| नल-दमयन्ती                                            | ui)            | हितोपदेश, नहारेपाख्यान तथा महाभारत      |
| भारत के वीर पुरुष                                     | ۲)             | मक्ति पुस्तक माला —                     |
| प्रेम-तपस्या                                          | u)             | झान रल माला                             |
| करणादेवी                                              | III)           | चित्र माला—( Album                      |
| चत्तर ध्रुव की भयानक यात्रा (सचित्र)                  | 11)            | प्रथम भाग<br>द्वितीय ,                  |
| सदेह ( सजिल्द )                                       |                | रतीय "                                  |
| नरेन्द्र भूषण                                         | (اع<br>ده      | चतुर्थ 💃                                |
| युद्धं की कहानियाँ                                    | (ع<br>احا      | चारों भाग एक साथ लेने से                |
| गह्प पुष्पाञ्जलि                                      | 1=)<br>111)    | 'मनोरमा' सीरीज                          |
| दुस्त का मीठा फल                                      | ۲)             | चलमी ल <b>ड़ियाँ</b> (कहानी संग्रह)     |
| नव कुसुम (प्रथम भाग)                                  | III)           |                                         |
| ,, (द्वितीय ,, )                                      | 111)           | चत्र •ष्टान                             |
| पुस्तकों मॅगाने का पता—मैनेनर, वैलवेडियर मेस, प्रयाग। |                |                                         |
| उल्लान कर्ता चना नेपानिस्तु वर्तावाडयर मस्तु प्रयाग । |                |                                         |

## श्रावश्यक सूचना

### संतवानी पुस्तकमाला के उन महात्माओं की लिस्ट जिनकी जीवनी तथा बानियाँ छप चुकी हैं—

**फ्वीर साहिव का अनुराग सागर** कवीर साहिब का बीजक क्वीर साहिब का साखी-संप्रह क्वीर साहित की शब्दावली-चार भागों में कवीर साहिव की ज्ञान-गुदड़ी, रेख़ने, भूलने कवीर साहिव की अखरावती धनी धरमदास की शब्दावली तुलसी साहिव (हाथरस वाले) भाग १ 'शब्द' तुलसी शब्दावली और पद्मसागर भाग २ वुलसी साहिब का रत्नसागर तुलसी साहिब का घट रामायण-२ भागों में दादू दयाल भाग १ 'साखी',-भाग २ ''पद्'' सुन्दरदास का सुन्दर विलास पलटू साहिव भाग १ कुंडलियों । भाग २ रेख़ते, भूलने, सर्वेया, श्ररिल, कवित्त। भाग ३ भजन और साखियाँ जगजीवन साहब—२ भागों मे दूलनदास जी की वानी

चरनदास जी की वानी, दो भागों में

गरीवदास जी की वानी रैदास जी की वानी दरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर दिया साहित्र के चुने हुए पद और साखी दरिया साहिव (मारवाड़ वाले) की वानी भीखा साहिब की शब्दावली ग़लाल साहिव की बानी वावा मल्कदास जी की बानी गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी यारी साहिव की रतनावली वुल्ला साहिब का शब्दसार केशवदास जी की अमीघूँट धरनीदास जी की वानी मीरावाई की शब्दावली सहलोवाई का सहज-प्रकाश दयावाई की वानी संतवानी संप्रह, भाग १ 'साखी', -- भाग २ 'शब्द्' श्रहिल्या वाई (श्रंमेजी पद में)

#### भ्रन्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा वानियाँ नहीं मिल सकीं

१ पीपा जी । २ नामदेव जी । ३ सदना जी । ४ स्र्रदास जी । ५ स्वामी इरिदास जी । ६ नरसी मेहता । ७ नाभा जी । ८ काष्टजिहा स्वामी ।

प्रेमी और रिमक जनों से प्रार्थना है कि यदि उत्तर लिखे महातमाश्रों की श्रमली जीवनी नथा उत्तम श्रीर नने हर साखियों या पद जो संतवानी पुस्तकमाला के किसी प्रन्थ में नहीं हों हैं मिल सकों नो छपा पूर्वक नीचे लिखे पने से पत्र-व्यवहार करें। इस कच्छ के लिए उनको हादिक धन्यवाद दिया जायगा। यदि पाठक महोदय उत्तर लिखे महातमाश्रों का श्रमली चित्र भी प्राप्त कर सकें, तो उनमे प्रार्थना है कि नीचे लिखे पते में पत्र-व्यवहार हरें। चित्र प्राप्ति के लिए उचित मृह्य या क्ष दिया जायगा।

मेनेजर-संतवानी पुस्तकमाला, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।